# UNIVERSAL ABRARY OU\_178087 ABRARY AB

# OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY Call No. H934 [T84] Accession No. G. H. 952 Author ATTE ETHEIT Title HT3. HT FOLLT 1954 This book should be returned on or before the date last marked below.

# माङ्मीयं विहार

डाक्टर देवसहाय त्रिवेद एम० ए०; पी-एच० डी०

> बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् पटना

प्रकाशंक बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् सम्मेलन-भवन पटना-३

# प्रथम संस्करण वि॰ सं० २०११, सन् १९५४

सर्वाधिकार सुरत्तित

मूल्य ६) : सजिल्द ७।)

मुद्रक हिन्दुस्तानी प्रेस, पटना मैंने डाक्टर देवसहाय त्रिवेद लिखित 'प्राङ्मीर्यबिहार' का प्रूफ पढा। भारतवर्ष का इतिहास खृष्टपूर्व सप्तम शती से, मगध-क्षाप्राच्य के उत्थान, से, आरम्भ होता है। इसके भी पूर्वकाल पर किसी प्रकार का ऐतिहासिक अनुसंधान और प्रकाश का विशेष महत्त्व है, जो हमें मगध-साम्राज्य से प्राय: सम्बद्ध शिक्क और संस्कृति को सममने में सहायक सिद्ध होगा। डाक्टर त्रिवेद की पुस्तक गहन अध्ययन का परिणाम है। यह हमारे उक्क प्राक्काल के ज्ञान-कीष में अभिवृद्धि करेगी।

कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी राज्यपाल, उत्तरप्रदेश

30-8-48

# वक्रव्य

# ''हम कौन थे ! क्या हो गए हैं !! श्रीर क्या होंगे श्रभी !!!''

राष्ट्रकवि मेथिलीशरण गुप्त ने जो उपर्युक्त तीन समस्याएँ हमारे सामने रखी हैं, उनपर भारतेन्दु-युग से लेकर अवतक अनेकानेक इतिहास तथा साहित्य के अन्थ राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रकाशित हो चुके हैं श्रोर होते जा रहे हैं। वस्तुतः अतीत, वर्तमान श्रोर भविष्य ये तीनों अनवरत वूमनेवाले काल-चक्र के सापेच रूप मात्र हैं। केवल विश्लेपण की दृष्टि से हम इन्हें पृथक संज्ञाएँ देते हैं। कोई भी ऐसा वर्तमान विन्दु नहीं है जो एक श्रोर अनवरत प्रवहमाण अतीत की अविच्छन्न धारा से जुड़ा हुआ नहीं है तथा जो दूसरी श्रोर श्रज्ञात भविष्य के अनन्त जलि की लहियों को चूमता नहीं है। तात्पर्य यह कि यदि हम किसी भी राष्ट्र या साहित्य के वर्तमान का रूप अपने हृद्य-पटल पर श्रंकित करना चाहते हैं तो हमें अपने अतीत इतिहास का ज्ञान होना अनिवार्य है, और साथ-ही-साथ, अतीत श्रीर वर्तमान के समन्वय से जिस भविष्य का निर्माण होनेवाला है, उसकी कल्पना करने की च्मता भी हममें होनी चाहिए।

विश्व की सतह पर कुछ ऐसे भी राष्ट्र उद्भूत हुए जो अपने समय में बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुए। उदाहरणतः असीरिया और बैबिलोनिया के राष्ट्र। किन्तु, ये राष्ट्र जाह्ववी की सततगामिनी धारा में चणभर के लिए उठनेवाले बुद्बुद के समान उठे और विलीन हो गये। इसका मुख्य कारण यह था कि इन राष्ट्रों की इमारत की नींव किसी गौरवान्गित अतीत के इतिहास की आधार-शिला पर नहीं थी। कुछ इसी प्रकार के सिद्धान्त को लक्ष्य में रखते हुए एक पाश्चात्य विद्वान् ने कहा है कि—"यदि तुम किसी राष्ट्र का विनाश करना चाहते हो तो पहले तुम उसके इतिहास का विनाश करो।" भारतवर्ष, प्रागैतिहासिक सुद्र अतीत से चलकर, आज ऐतिहासिक क्रान्ति और उथल-पुथल के बीच भी, यदि अपना स्थान विश्व में बनाये रख सका है, तो इसका मुख्य कारण हमारी समक्ष में यह है कि उसके पास अपने अतीत साहित्य और इतिहास की ऐसी निधि है जो आज के तथाकथित अस्युन्नत पाश्चात्य देशों को उपलब्ध नहीं है।

वर्तमान युग में, विशेषतः सन् १८४७ के व्यापक राष्ट्रीय विष्तव के परचात्, भारतीयों में जो चेतना श्राई तो उन्होंने श्रपनी इस श्रतीतयुगीन निधि को भी, जिसे वे श्रात्मिवस्स्तृति के द्वारा खो चुके थे, समम्मने-बूम्मने श्रीर सँभातने की चेष्टा श्रारम्भ की। द्यनेक विद्वानों ने प्राचीन साहित्य श्रीर प्राचीन इतिहास का न केवल गवेषणात्मक श्रथ्ययन श्रारम्भ किया, श्रिपतु विश्व की विशाल इतिहास-परम्परा की पृष्ठभूमि को ध्यान में रसते हुए उनकी तुलनात्मक विवेचना भी करनी शुरू कर दी।

डॉ॰ देवसहाय त्रिवेद का प्रस्तुत ग्रन्थ 'प्राङ्मीर्य विहार' इसी प्रकार की गवेषणा तथा विवेचना का प्रतीक है। विहान लेखक ने हमारे इतिहास के ऐसे अध्याय को अपने अध्ययन का विषय चुना है, जो बहुत ग्रंशों में धूमिल श्रोर अस्पष्ट है। मौर्यों के परचात्-कालीन इतिहास की सामग्री जिस प्रामाणिक रूप श्रोर जिस प्रचुर परिमाण में मिलती है, उस रूप श्रोर उस परिमाण में मौर्यों के पूर्वकालीन इतिहास की सामग्री दुष्प्राप है। श्रनेकानेक पुराण-ग्रन्थों में एतद्विषयक सामग्री बिखरी मिलती है अवश्य ; किन्तु 'पुराण' मुख्यतः काव्य-प्रन्थ हैं, न कि श्राधुनिक सीमित तिथिगत दृष्टिवाले इतिहास ग्रन्थ। श्रतः किसो भी श्रनुशील नक्त्रों को उस विपुल सामग्री का समुद्रमंथन करके उसमें से तथ्य श्रोर इतिहास के श्रद्धुतफलों को द्व निकालना श्रोर उन्हें श्राधुनिक ऐतिहासिक दृष्टि-चितिज में यथास्थान सजाना अत्यन्त वीहड़ श्रध्यवसाय का कार्य है। डॉ॰ देवसहाय त्रिवेद ने इस प्रकार के श्रध्यवसाय का ज्वलन्त परिचय दिया है।

सायणाचार्य ने ऋग्वेद का भाष्य श्रारंभ करने के पहले जो उपक्रमणिका लिखी है, उसमें उन्होंने एक जगह बताया है कि "इतिहास-पुराणाभ्यां वेदार्थमुपबृंहयेत्"—-श्रर्थात वेदों के श्रर्थ की व्याख्या तभी हो सकती है जब इतिहास श्रीर पुराण, दोनों का सहारा लिया जाय। सायणाचार्य की उक्ति से यह भी श्राशय निकलता है कि पुराण श्रीर इतिहास में कोई तात्त्विक श्रन्तर नहीं है; बिल्क दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इतना ही नहीं, शायद दोनों एक दूसरे के बिना श्रथ्रे हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में डॉ० देवसहाय त्रिवेद ने सायणाचार्य की इस प्राचीन तथा दूरदिशतापूर्ण उक्ति को चिरतार्थ कर दिखाया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि साहित्यिक श्रनुशीलन-जगत् में इस ग्रन्थ का समादर होगा।

धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री परिषद्-मंत्री

# विषय-सूची

|          | विषय                      |       |       | Z8                |
|----------|---------------------------|-------|-------|-------------------|
| 4        | भौगोत्तिक व्यवस्था        | •••   | •••   | 9                 |
| २        | स्रोत-प्रंथ               | •••   | •••   | y                 |
| ą        | श्रार्य तथा बात्य         | •••   | •••   | 92                |
| 8        | प्राङ्मौर्य वंश           | •••   | •••   | ٠ ٠<br>٦ <b>٦</b> |
| ሂ        | करुष                      | •••   | •••   | २४                |
| ξ        | कर्कखराड                  | •••   | •••   | २७                |
| •        | वैशाली साम्राज्य          | •••   | • • • | २३                |
| 5        | लिच्छवी ग <b>गाराज्</b> य | •••   | •••   | ४२                |
| 3        | मल्ल                      | •••   | •••   | પ્રર              |
| 90       | विदेह                     | •••   | •••   | XX                |
| 99       | श्रंग                     | • • • | •••   | ৬৭                |
| १२       | कीकड                      | •••   | •••   | ૭૭                |
| 9 ₹      | बार्ह <b>द</b> थवंश       | •••   | • • • | <b>5</b> 3        |
| 98       | प्र <b>चो</b> त           | •••   | •••   | ६३                |
| 9 %      | शैशुनागवंश                | •••   | •••   | 33                |
| १६       | नन्दपरीचिताभ्यन्तर-काल    | • • • | •••   | 996               |
| 90       | नन्दवश                    | •••   | •••   | 928               |
| 9=       | धार्मिक एवं बौद्धिक स्थान | • • • | •••   | १३०               |
| 3 P      | वैदिक साहित्य             | •••   | •••   | 932               |
| २०       | तन्त्रशास्त्र             | • • • | •••   | 983               |
| २१       | बौद्धिक क्रांतियुग        | •••   | •••   | <b>१</b> ४४       |
| २२       | बौद्धधर्म                 | •••   | •••   | 922               |
| २३       | नास्तिक-धाराएँ            | •••   | •••   | 9                 |
| परिशिष्ट |                           |       |       |                   |
| 布。       | युगसि <b>द्धान</b> त      | •••   | ****  | १६⊏               |
| ख,       | <b>भारत-</b> युद्धकाल     | ••••  | •••   | 9 9 9             |
| ग.       | समकालीन राज-मूची          | •••   | ••••  | १७२               |
| घ.       | मगध-राजवंश                | ****  | •••   | 9=3               |
| ₹.       | पुराण-मुदा                | ••••  | ••••  | 9=8               |
|          | त्र <u>न</u> ुकमिणुका     | ****  | •••   | 9 = &             |
|          | चित्र-संख्या—१२           |       |       |                   |

#### प्रस्तावना

मत्वा नत्वा गुरोः पादौ स्मारं स्मारं च भारतीम् । कुर्मः साधो नरवा वितुभृ शम् ॥१॥ संद्शिताः पूर्वेतिहाविशारदैः । सुपन्थानः तन्त्रीवास्तु श्रयोरंध्रे तडिद्विद्धे सुखं गतिः ॥ १॥ विहारस्य प्राचीनस्य महिमा केन श्रतः । द्वीपान्तरेषु <u>जोकेप</u> गीयते ॥३॥ सद्भिरचापि सर्वस्वं इतिहासस्य धर्मो मद्राभिनेखनम् ॥ श्रामनोर्नन्दपर्यन्तं त्रिवेदेनात्र कीर्त्तितम् ॥ ४॥ यत्र प्रदश्या विषयाः पुरातनाः प्रदर्शने । यत्र प्रकारोऽभिनवः उन्मृतिता चात्र मति - विचन्नणा निस्यं नन्दन्तु विमन्ताः सुहजनाः ॥४॥

प्राचीन बिहार के इतिहास के अनेक पृष्ठ अभी तक घोर तिमिराच्छुन्न हैं। जिस देश या जाति का इतिहास जितना ही प्राचीन होता है, उसका इतिहास भी उतना हीं अंधकार में रहता है। जिस प्रकार पास की चीजें स्पष्ट दिखती हैं और दूर की धुँ घजी, ठीक वही दशा इतिहास की भी है। प्राचीन इतिहास की गुरिथयों को सुजमा देना, कोई सरज काम नहीं है। प्राचीन मगध या आधुनिक बिहार का इतिहास प्रायः दो सहस्र वर्षों तक सारे भारतवर्ष का इतिहास रहा है। बिहार ही भारतवर्ष का हदय था और यह उक्ति अब भी सार्थक है; क्योंकि यहीं साम्राज्यवाद, गणराज्य, वराज्य, धर्मराज्य और एकराज्य का प्रादुर्भाव हुआ। यहीं संसार के प्रसिद्ध धर्म, यथा — बास्य, वैदिक, जैन, बौद्ध, वीर सिक्ख अर्म, दिखापंथ तथा जश्करीपंथ का अभ्युद्य हुआ। आजकज भी यहाँ के विभिन्न खनिज तथा विविध उद्योगों ने इसे भारतवर्ष की नाक बना दिया है। यहाँ अनेक मठ, मन्दिर और विहारों के अवशेष भरे पड़े हैं। यहीं भारतीय इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन की प्रचुर सामग्री है, जो संभवतः अन्यन्न कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकती है। विक्रम पूर्व प्रथम शती में सातवाहनों की मगध-विजय के पूर्व मगध की तूती सारे भारतवर्ष में बोजती थी। महाप्यनन्द के काज से उत्तराथ के सभी राष्ट्र मगध का

सर जान हुल्टन लिखित 'त्रिहार दी हार्ट आफ इरिडिया', लांगमन प्रांड कों.,
 १६४६, भूमिका।

२. रावालदास बनर्जी लिबित 'एज श्राफ इम्पिरियल ग्रुप्त,' १६३३, पृ० ४ । श्रान्ध्रवंश की स्थापना की विभिन्न तिथियाँ इस प्रकार हैं — हेम चन्द्र रायचौधरी विकम-स्वत् २६ ; राम गोपाल मंडारकर विकमपूर्व १६ ; रैपसन वि० पू० १४३ ; विंसेंट श्रार्थर स्मिथ वि० पू० १८३ तथा वेंकटराव वि० पू० २१४ । देखें जर्नल श्राफ इण्डियन हिस्ट्री, भाग २७, प्र० २४३ ।

कोहा मानते थे तथा इसकी राजधानी पाटिबयुत्र सारे भारतवर्ष का प्रमुख नगर सममा जाता था। लोग पेशावर से भी अपने पाचिड्य की प्रीचा देने के लिए यहाँ आते थे और उत्तीर्ण होकर विश्वविख्यात होते थे।

मगांध की धाक सर्वंत्र फैली हुई थी। विजेता सिकन्दर की सेना भी मगांध का नाम ही सुनकर थरांने लगी और सुदूर से ही भाग खड़ी हुई थी। कहा जाता है कि मगांध के एक राजा ने सिकन्दर के सेनापित सेक्यूकस की कन्या का पाणिपीडन किया और दहेज के रूप में एशिया की सुरम्य भूमि को भी हथिया बिया। यद्यपि द्यान्ध्रों के समय मगांध और पाटिलपुत्र का अताप तथा प्रकाश मन्द हो गया था, तथापि गुप्तों के समय वह पुनः जाज्वस्यमान हो गया। समुद्रगुप्त ने शाही शाहानुशाही शक मुरगड नरेशों को करद बनाया। इसने सारे भारतवर्ष में एकच्छत्र राज्य स्थापित किया। दूर-दूर के राजा उपायन के रूप में प्रपनी कन्या लेकर पहुँचते थे। इसका साम्राज्य वंद्य (Oxus) नदी तक पश्चिम में फैला था। प्रियदर्शी राजा ने सारे संसार में धमराज्य फैलाना चाहा।

# प्राङ्मौर काल

काशी, कलकत्ता श्रीर मदास विश्वविद्यालयों में जबसे प्राचीन भारतीय इतिहास श्रीर संस्कृति के श्रध्ययन का प्रयास किया गया, तबसे श्रनेक विद्वानों के श्रथक परिश्रम से इतिहास की प्रचुर सामग्री प्राप्त हुई है। फिर भी श्राजकल इतिहास का साधारण विद्यार्थी सममता है कि भारतवर्ष का इतिहास शेशुनाग श्रजातशशु के काल से श्रथया भगवान बुद्ध के काल से ग्रारंभ होता है। इसके पूर्व का इतिहास गण श्रीर बकवास हैं।

वैदिक साहित्य प्रधानतः यज्ञस्तुति स्रोर दर्शन तश्वों का प्रतिपादन करता है। यद्यपि इसमें हम रामनीतिक इतिहास या जोकिक घटनायों की स्नाशा नहीं करते, तथापि यह यत्रतत्र प्रसंगवश श्रनेक पौराणिक कथा हों का उठ्जे ख स्रोर इतिहास का पूर्ण समर्थन करता है। स्रतः हमें बाध्य होकर स्वीकार करना पड़ता है कि श्रनेक प्राडः महाभारत-वंश, जिनका पुराणों में वर्णन है, शेंशुनाग, मौर्य श्रीर स्नान्ध्रवंशी राजा हों के समान ही ऐतिहासिक हैं। जिस प्रकार शेंशुनाग, मौर्य श्रीर श्रान्ध्रों का वर्णन पुराणों में मिथ्या नहीं माना जाता, उसी प्रकार प्राडः महाभारत वंशों का वर्णन मिथ्या नहीं हो सकता। इस काज का इतिहास यदि हम तात्का जिक स्नोतों के श्राधार पर तैयार करें तो हम इतिहासकार के पद से च्युत न समभे जायेंगे। पार्जिटर ने इस चेत्र में स्तुत्य कार्य किया है। नारायण शास्त्री की भी देन कुछ कम नहीं कही जा सकती। श्रभी हाज में रामचन्द्र दीचितार ने पुराण-कोष, केवज पाँच पुराणों के श्राधार पर तैयार किया था, जिसके केवज दो खण्ड ही श्रभी तक मदास-विश्वविद्याज्ञय से प्रकाशित हो सके हैं।

## विहार की एकता

बिहार प्रान्त की कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है। सुदूर अतीत में काशी से पूर्व और गंगा से दिख्य आसमुद्र मूमि करुप देश के नाम से प्रसिद्ध थी। गंगा के उत्तर में नाभा-नेदिष्ट ने वैशाबी साम्राज्य की स्थापना की और उसके कुछ काल बाद विदेह राज्य या

१. क्या हम प्राग्भारत इतिहास की रचना कर सकते हैं १ डाक्टर अनन्त सदाशिव अल्तेकर का अभिभाषण, कलकत्ता इरिडयन हिस्ट्री कांग्रेस, १६३६, पृष्ठ १६।

मिथिला की स्थापना हुई। वैशाली साम्राज्य के विनाश होने पर वह मिथला का एक म्रंग मात्र रह गया। कालान्तर में वैशाली के लोगों ने एक गणराज्य स्थापित किया म्रौर उनके पूर्व ही मल्जों ने भी म्रपना गणराज्य स्थापित कर लिया था।

गंगा के दिचिए भाग पर भ्रनेक शितयों के बाद पश्चिमोत्तर से भ्रानववंशी महामनस् ने श्राफ्रमण किया तथा मालिनी को भ्रपनी राजधानी बनाया। बाद में इसका राज्य श्रंग के नाम से भ्रौर राजधानी चम्या के नाम से ख्यात हुई। कुछ शती के बाद चेदी प्रदेश के चन्द्रवंशी राजा उपित्वर वसु ने चम्या प्रदेश के सारे भाग को श्रधिकृत किया श्रौर बाईद्रथ वंश की स्थापना हुई। जरासन्ध के प्रताप की श्राँच मथुरा से समुद्रपर्यन्त धधकती थी। इसने सैकड़ों राजाभ्रों को करद बनाया था, जिनका उद्धार श्रीकृष्ण ने किया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर बिहार में क्रमशः वैशाजी साम्राज्य, विदेहराज्य, मल्लराष्ट्र और जिच्छ्वी गणराज्य का दबदबा रहा। इसी प्रकार दिख्ण बिहार में भी क्रमशः करुप, श्रंग और मगध का सूर्य चमकता रहा। श्रन्त में मगध ने श्राधुनिक बिहार, बंगाज श्रोर उद्दीसा को भी एकच्छ्रत्र किया। प्राचीन भारतीय सभी राजा श्रपनी प्रभुता स्वीकार कराने के जिए दिगित्रत्रय यात्रा करते थे श्रोर श्रपनेको धर्मविजयी घोषित करने में प्रतिष्ठा समक्षते थे। इसी प्रकार सारे भारतवर्ष के राजा यथासमय श्रपना पराक्रम दिखाने निकलते थे, जिससे सेना सतत जागरूक रहे। विग्वसार ने ही सारे बिहार को एकसूत्र में बांधा श्रोर श्रजातशत्रु ने इस एकता को दढ़ किया। उस समय बंगाज का नाम भी नहीं था। स्यात् महापद्मतन्द ही प्रथम श्रसुर विजयी था, जिसने श्रपने समय के सभी राजाशों को समूल नष्ट किया और सारे भारतवर्ष में एकच्छ्रत्र राज्य स्थापित किया। उस काज से मगध का छत्र ही चिरकाज तक सारे भारतवर्ष का छत्र रहा तथा मगध के राजा श्रोर प्रजा का श्रन्तकरण् करने में जोग श्रपनी प्रतिष्ठा समक्तते थे।

रामायण काल में शोणनदी राजगृह के पास बहती थी। एक भारतीय मुदा से ज्ञात होता है कि राजगृह गंगा श्रीर शोण के संगम<sup>3</sup> पर था। संभवतः जलाभाव के ही कारण राजगृह को छोड़कर शैशुनागों ने पाटलिएत्र को राजधानी के लिए चुना।

## ग्रन्य-विश्लेषण

मोटे तौर पर हम इस प्रनथ को तीन खंडों में बाँट सकते हैं।

प्रथम खंड में प्राचीन बिहार की भौगोलिक व्यवस्था का दिग्दर्शन है श्रीर साथ ही इसके मानवतत्त्व, भूतत्व श्रीर धर्म का वर्णन है। इन बातों को स्पष्ट करने का यस्न किया तथा है कि भारत के श्रादिवासियों का धर्म किसी प्रकार भी श्रार्य धर्म के विपरीत नहीं है। दूसरे श्रध्याय में वैदिक, पौराणिक, बौद्ध, जैन श्रीर परम्पराश्रों का मूल्यांकन है, जिनके

ते. वल्लम अपना दीका (रव्यश ४-४३) में कहता है कि धर्मविजयी, लोमविजयी श्रीर असुर-विजयी तीन प्रकार के विजेता होते हैं। धर्मविजयी राजा से प्रभुता स्वीकार कराकर ससे ही राज्य दे देता है। लोमविजयी उससे धन हड़पता है श्रीर असुरविजयी उसका सर्वस्य हड़प लेता है तथा राजा की हत्या करके उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेता है।

२. राखालदास वनजी पृ० ५।

३. श्रथक परिश्रम करने पर भी न जान सका कि यह मुद्रा कहाँ प्रकाशित है।

धाधार पर इस प्रन्थ का आयोजन हुआ। तीसरा अध्याय महस्वपूर्ण है जहाँ आये और अध्याय सम्वया का विश्लेषण है। आर्थ भारत में कहीं बाहर से नहीं आये। आर्थों का भारत पर आक्रमण की कल्पना किसी उर्वर मस्तिष्क को उपज है। आर्थ या मनुष्प का प्रथम उद्गम मुखतान (मूलस्थान) में सिन्धु नदी के तट पर हुआ, जहाँ से वे सारे संसार में फैले। इन्हीं आर्थों का प्रथम दल पूर्व दिशा की ओर आया और इस प्राची में उसी ने बात्य-सभ्यता को जन्म दिया। कालान्तर में विदेघ माथव की अध्यत्तता में आर्थों का दूसरा दल पहुँचा और विदिक धर्म का अभ्युदय हुआ। आर्थों ने बात्यों को अपने में मिलाने के लिए अध्यस्तोम की रचना की। यह स्तोम एक प्रकार से शुद्धि की योजन। थी, जिसके अनुसार आर्थिभ में आवालवृद्धवनिता सभी विद्यार्थियों को दे जित कर लिया जाता था। आधुनिक युग में इस अध्याय का विशेष महत्त्व हो सकता है।

द्वितीयखरड में बिहार के अनेक वंशों का सिवस्तर वर्णन है। चतुर्थं अध्याय में प्राक्त मौर्य स्नोतों में इन वंशों का उरु लेख द्वार निकाला गया है, जिससे कोई इनकी प्राचीनता पर संदेह न करे। करुप और कर्क खरड ( मारखरड ) के इतिहास से स्पष्ट है कि यहाँ के आदिवासी सूर्यवंशी चित्रय हैं जो अपने अष्ट विनयाचार और विदार के कारण पतित हो गये। अपनी परम्परा के अनुसार इनकी उत्पत्ति अजनगर या अयोध्या से हुई, जहाँ से करुष की उत्पत्ति कही जातो है। खरवार, आराँव और मुगड इन्हीं करुप चित्रया था और उन्होंने संतोप प्रकट किया था। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही कर्क खयड और मगधराज में गाढ मैत्री थी और लोग आपस में सदा एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। कर्क खयड या छोटानागपुर का पुरातस्व अध्ययन महस्वपूर्ण है, यद्यपि पुरातस्व विभाग ने इस विषय पर ध्यान कम ही दिया है। यहाँ की सभ्यता मोइन जो दड़ों से मिलती-जुलती है। अन्तर केवल मात्रा का है।

ससम अध्याय में पुरायों के आधार पर वैशाली के महाप्रतापी राजाओं का ऐतिहासिक वर्णन है। सर्वत्र अतिशयोक्तियों को छाँटकर अलग कर दिया गया है। पुराया-कथित उक्त राजवर्ष को प्राङ्महाभारत राजाओं के सम्बन्ध में प्रधानता नहीं दी गई है; क्योंकि इन उक्त राजवर्षों को देखकर इतिहासकार की बुद्ध चकरा जाती है। अतः प्रतिराज मध्यमान का अवलम्ब लेकर तथा समकालीनता का आधार लेकर इन्हें ऐतिहासिक स्थान देने का प्रयस्न है। काशीप्रसाद जायसवाल का 'हिन्दू पालिटी' लिच्छुवी गायराज्य पर विशेष प्रकाश ढालता है। आधुनिक भारतीय सर्वतंत्रस्वतंत्र अनतंत्र के लिए लिच्छुवियों की गणतंत्र समता, बन्धुता, स्वतंत्रता, सत्यप्रयता, निष्टा तथा भगवान बुद्ध का लिच्छुवियों को उपदेश आदर्श माना जा सकता है। लिच्छुवी और वृज्ञि शब्दों की नृतन व्याख्या की गई है और गाँधीवाद का मृत्र लिनत्र की दैनिक प्रार्थना में मजकती है। मल्लां ने भी राज्यवाद को गणराज्य में परिवर्तन कर दिया। विदेहराज्य का वर्णन वैदिक, पौरायिक और जातकों के आधार पर है। महाभारत युद्ध के बाद जिन रू राजाओं ने मिथिला में राज्य किया, वे अभी तक विस्सृति-सागर में ही हैं। मिथिला की विद्वत्रस्वरा तथा स्थी-शिचा का उच्च आदर्श कवात हैं।

बारहवें अध्याय में कीकट प्रदेश का वर्णन है। खोगों में रमृति की धारणा की निम् क करने का यान किया गया है कि वैदिक परम्परा के अनुसार मगधदेश कलापित न था। प्राची ही सभी विशिष्ट सभ्यताओं, संस्कृतियों, धर्मी श्रीर परम्पराओं का मुल है। केवल बौद और जैन, भवैदिक धर्मी के उत्थान के कारण, इन श्रदेशों में तीर्थयात्रा के विना यात्रा निषिद को गई थो। मगध-साम्राज्य का वर्णन सविस्तार है। यह साम्राज्य महाभारत युद्ध से भी पूर्व आरंभ होता है और बृहद्वथ ने अपने नाम से वंश का नाम चलाया और राज्य मारंभ किया। महाभारत युद्ध के बाद भी बृहद्वध-वंश के राजाम्रों ने १००१ वर्ष राज्य किया, यद्यपि प्रधान, जायसवाज तथा पाजिटर के श्रनुसार इस वंश के कुल १२ राजाओं ने कमराः ६६८, ६६६ और ६४० ही वर्ष राज्य किया । त्रिवेद के मत की प्रष्टि पुनर्निर्माण सिद्धान्त से भ्रच्छी तरह होती है। भ्रभी तक प्रद्योतदंश को शैशुनागवंश का एक पुच्छुजा ही माना जाता था श्रीर इस वंश को उज्जयिनी का वंशज मानते थे। खेखक ने साहस किया है और दिखलाया है कि ये प्रचोतवंशी राजा मगध के सिवा धन्यत्र के हो ही नहीं सकते । शैशुनाग वंश के इतिहास पर जायसवालजी ने बहुत प्रकाश डाला है भीर तथा-कथित यत्तमृतियों को राजमृतियाँ सिद्ध करने का श्रेय उन्हीं को है। प्रकृत प्रनथ में सभी मतमतान्तरों का पूर्ण विश्लेषण किया गया है। नन्दपरीचिताभ्यन्तर काल में इस खेलक ने नया मार्ग खोज निकाला है श्रीर प्रचित्रत सभी मतमतान्तरों का खरडन करते हुए सिद्ध किया है कि परीक्षित के जनम श्रीर नन्द के श्रीमपेक का श्रन्तर काल १४०१ वर्ष के सिवा श्चन्य हो ही नहीं सहता। ज्योतिगणना तथा पाठिवरलेपण भी हमें इसी निर्णंय पर पहुँचाते हैं। यह श्रभ्यन्तर काल का लिखान्त भी प्रद्योतों का मगध में ही होना सिद्ध करता है। नन्दवंश ने तो सारे भारतवर्ष को शेंद डाला भीर इसी वंश के अन्तिम अल्पबल राजाश्री को चत्रिय मौर्यों ने बाह्मण चाण्क्य की सहायता से पुनः मूँज डाला।

तृतीयखर में बिहार के धार्मिक, सांस्कृतिक स्थान, साहित्य घौर विशिन्न धार्मिक पराग्यराभों का विश्लेषण है। उन्नीसवें अध्याय में यह सिद्ध करने का यत्न किया गया है कि अधिकांश वैदिक साहित्य की जन्मभूमि बिहार ही है न कि पच्चनदभृमि, कुरुचेत्र या प्रयाग। यह सिद्धान्त उटपटांग भने ही प्रतीत हो; किन्तु अन्य नीरचीर विवेकी परिडत भी इस विषय के गृहाध्ययनसे इसी तस्व पर पहुँचेंगे। यह सिद्धान्त सर्वप्रथम लाहौर में डाक्टर जचनित्रक्त की अध्यचन से इसकी प्री पृष्टि ही हुई है। यंत्र-तंत्र वैदिककाल से कम प्राचीन नहीं, यद्यपि तंत्रप्रनथ वैदिक प्रमथ की अपेचा अति अर्वाचीन हैं। बिहार के तंत्रपीठों का संचिप्त ही वर्णन दिया गया है। इक्कीसवें अध्याय में स्पष्ट है कि किस प्रकार वैदिकों के कठिन ज्ञान और यज्ञ प्रधान धर्म के विद्रोहस्वरूप कर्ममार्ग का अवलम्बन वैदिक विरोधी पंथों ने बतलाया। जैनियों ने तो अहिसा और न्याय को पराकाष्टा पर पहुँचा दिया। बौद्ध क्रम का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, इसका दिग्दर्शन बाइसवें अध्याय में है। यद्यपि भगवान बुद्ध का काल विवादास्पद है, तथापि केवल काम चलाने के लिए सिहल द्वीपमान्य १४३ खुष्ट पूर्व किल-संवत् १११८ ही बुद्ध का निर्वाणकाल मान बिया गया है। तत्कालीन अनेक नास्तिक धर्म-परम्पराओं का उर्वलेख अन्तिम अध्याय में है।

# परिशिष्ट

इस प्रन्थ में पांच परिशिष्ट हैं। यह सर्वविदित है कि श्राधुनिक दैदिक संहिताओं श्रीर पुराणों का नृतनरूप परम्परा के श्रनुपार द्वेपायन वेद्व्यास ने महाभारत युद्ध-काल के बाद दिया ; श्रतः वैदिक संहिता में यदि युगि छ।न्त का पृर्ण विवेचन नहीं मिलता तो कोई भाश्चर्य नहीं। युगसिद्धान्त की परम्परा प्राचीन श्रीर वैदिक है श्रीर ज्योतिःशास्त्र की भित्ति पर है। महाभारत का युद्ध भारतवर्ष के ही नहीं, किन्तु संसार के इतिहास में अपना महत्त्व रखता है। इस युद्ध का काल यद्यपि खृष्टपूर्व ३१६७ वर्ष या ३३ वर्ष कलिपूर्व है, तथापि इस प्रन्थ में युद्ध को खृष्टपूर्व १८६७ या कितसंवत् १२४४ ही माना गया है; अन्यथा इतिहास रचना में अनेक व्यतिक्रम उपस्थित हो सकते थे। प्राप्त पौराणिक वंश में अयोध्या की सूर्यवंश-परम्परा श्रतिदीर्घ है। श्रतः इन राजाश्रों का मध्यमान प्रतिराज १८ वर्ष मान कर उनके समकाजिक राजाओं की सूची प्रस्तुत है, जिससे अन्य राजाओं का ऐतिहासिक क्रम ठीक बैठ सके। यह नहीं कहा जासकता कि श्रन्य वंशों में या सूर्यवंश में ही उपलब्ध राजाश्रों की संख्या यथातथ्य है। उनकी संख्या इनकी श्रपेत्ता बहुत विशाल होगी; किन्तु हमें तो केवल इनके प्रमुख राजाओं के नाम और वे भी किसी दार्शनिक भाव को खच्य करके मिलते हैं । मगध राजवंश की तालिका से (परिशिष्ट घ) हमें सहसा इन राजाश्रों के काल का ज्ञान हो जाता है तथा प्राचीनमुद्रा हमें उस श्रतीतकाल के सामाजिक श्रीर श्रार्थिक श्रध्ययन में विशेष सहायता दे सकती है। श्रभी इन मुदाशों का ठीक ठीक विश्लेषण संभव नहीं जब तक बाह्मी जिपी और मोहनजोदड़ी जिपि की श्रभ्यन्तर जिपि का रहस्य हम खोज न निकालें। पुराणमुद्रास्त्री का यह अध्ययन केवल रेखामात्र कहा जा सकता है।

#### कृतज्ञता

इस प्रन्थ के लेखन श्रीर प्रकाशन में मुक्ते भारतवर्ष के विभिन्न भागों के धुरंधर विद्वानों का सहयोग, शुभकामना श्रीर श्राशीवींद मिले हैं। स्थानाभाव से नामों की केवल सूची देना उचित प्रतीत नहीं होता। इसका श्रेय सर्वमंगलकर्ता बुद्धिदाता गुरु साचात् प्रवस्त को ही है, जिनकी श्रमुकम्पा से इसकी रचना श्रीर मुद्दण हां सका।

इस ग्रंथ में मैंने विभिन्न स्थलों पर महारथी श्रौर धुरंधर-इतिहासकार श्रौर पुरातस्व वेताश्रों के सर्वमान्य सिद्धान्तों के प्रतिकृत भी श्राना श्रभिमत प्रकट किया है। विभिन्न प्रवाह से ऐतिहासिक सामग्री के संकलन का यह श्रवश्यम्भावी फल है। हो सकता है, मैं श्रम से श्रंधकार में भटक रहा हूँ । किन्तु मेरा विश्वास है कि—'संपत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा कालो हायं निरवधिविपुला च प्रथ्वी।' मैं तो फिर भी विद्वज्जनों से केवल प्रार्थना कहाँगा—तमसो मा ज्योतिगमय।

शिवरात्रि, वैक्रमाब्द-२०१०

# प्राङ्मोर्य विहार

#### प्रथम ऋध्याय

## भौगोलिक व्यवस्था

श्राधुनिक बिहार की कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है। इसकी सीमा समयानुदार बरतती रही है। प्राचीन कात में इसके अनेक राजनीतिक संब थे। यथा—करण, मगभ, कर्क तरड़ श्रंग, विदेह, वैशाली और मल्ला। भौगोलिक दृष्टि से इसके तीन भाग राष्ट्र हैं—उत्तर बिहार की निम्न श्राद्र भूमि, दिल्ए विहार की शुष्क भूमि तथा उससे भी दिल्ए को उपत्यका। इन भूमियों के निवासियों की बनावट, भाषा और प्रकृति में भी भेर है। श्राधुनिक बिहार के उत्तर में नेपात, दिल्ए में उदीसा, पूर्व में वंग तथा पश्चिम में उत्तर देश तथा मध्यप्रदेश हैं।

बिहार प्रान्त का नाम परना जिते के 'बिहार' नगर के कारण पड़ा | पाल राजाओं के काल में उरन्तपुरी,' जहाँ आजकल बिहारशरीफ है, मगध की प्रमुख नगरी थी । मुश्जमान लेख कों ने असंख्य बौद्ध-बिहारों के कारण इस 'उरन्तपुरी' को बिहार लिखना आरंभ किया। इस नगर के पतन के बाद मुस्लिम आक्रमण कारियों ने पूर्व देश के प्रत्येक पराजित नगर को बिहार में ही सम्मिलित करना आरंभ किया। बिहार प्रान्त का नाम सर्वश्थम 'तबाकत-ए-नासिरी' में मिलता हैं, जो प्राय: १३२० वि० सं० के लगमग लिखा गया।

कालान्तर में मुस्तिम ले कों ने इस प्रदेश की उर्वरता और सुबद जलवायु के कारण इसे निरन्तर वसन्त का प्रदेश समककर बिहार [बहार (फारसी) = वसन्त] समका। महाभारत ध

<sup>1.</sup> तिब्बती भाषा में श्रोडन्त, श्रोटन्त श्रीर उडुयन्त रूप पाये जाते हैं। चीनी में इसका रूप श्रोतन्त होता है, जिसका श्रर्थ उच्च शिखरवाजा नगर होता है। दूसरा रूप है उद्घरदुरी — जहाँ का दएड (राज दएड) उठा रहता है श्रर्थात् राजनगर।

इस सुमाव के लिए में डा॰ सुविमलचन्द्र सरकार का अनुगृहीत हूँ।

इ. बर्वत-स्थिद्र प्रत खजान श्रायद्। रस्त-चून-बुतप्रस्त स् थि बहार्॥
 (ब्राउन २ ४४)।

<sup>(</sup>भाग्य फिसलते-फिसलते तुम्हारे देह जी पर श्राता है जिस प्रकार मूर्तिपूजक बहार जाता है।)

वि॰ सं॰ १२३ १ में उत्पन्न गंज के—वामी के भाई का जिला शेर (पद्य)। माउनकृत फारस का साहित्यिक इतिहास, भाग-२, एष्ट-४७।

२. मौजाना भिनहाज-ए-सिराज का एशिया के 'मुस्जिमवंश का इतिहास, हिजरी १६४ से १४८ हिजरी तक, रेवर्टी का अनुवाद पु०-४२०।

४. महाभारत २-२१-२

में गिरिवज के वैंदार, विपल, बराह, वृषभ एवं ऋषिगिरि, पाँच कूटों का वर्णान है। मतस्य प् सूक में बेदार एक प्रदेश का नाम माना गया है जहाँ भद्रकाली की १८ भुजाओं की मूर्ति व बनायी जानी चादिए।

उत्तर बिहार की भूमि प्रायः निदयों की लाई हुई मिट्टी से बनी है। यह निदयों का प्रदेत है, जहाँ असंख्य सरोवर भी हैं। वैदिककाल से इस भूमि की यही प्रयत्ति रही है। शातपथ बाइएए में सदा वहनेवाती 'सदानीर।' नदी का वर्णन है। गंगा श्रीर गएडक के महासंगम का वर्णन बाराहपुरएए में है। कौशिकी की दतदल का वर्णन बाराह पुरएए करना है। प्राचीन भारत में वैशाली एक बन्दरगाह था, जहाँ से लोग सुदूर तक व्यापार के लिए जाते थे। वे वंगीपसागर के मार्ग से सिंहल द्वीप भी पहुँचते, वहाँ बस जाते श्रीर फिर शासन करते थे। लिच्छवियों की नाविक शिक्त से ही भयभीत होकर मगधवासियों ने पाटलियुत्र में भी देवानदेशी बन्दरगाह बनाया।

## दक्षिण बिहार

शोण नद को छोड़कर दिल्ल बिहार की बाकी निह्यों में पानी कम रहता है। शोण की धारा प्रायः बदलती रहती है। संभवतः पटने सं पूर्व-दिल्लिण की ख्रोर बहनेवाली 'पुनपुन' की धारा ही पहले शोण की धारा थी। रामायण इसे मागधी नाम देनी है। यह राजिगिरि के पाँच शैलों के चारों ख्रोर सुन्दर माला की तरह चक्कर काटती थी। नन्दलाल दे के विचार से यह पहले राजिगिर के पास बहती थी ख्रोर आधुनिक सरस्वती ही इसकी प्राचीन धारा थी। बाद में यह फल्गु की धारा से मिलकर बहने लगी। 'श्रमर कोप' में इसे 'हिरएयवाह' कहा गया है। दिस्तण बिहार की निदयाँ प्रायः श्रन्तः सिलला हैं जो बालुका के नीचे बहती हैं। इस मगध में गायें ब्रौर महुआ के पंद बहुत है। यहां के गृह बहुत सुन्दर होते हैं। यहाँ जत की बहुतावत है तथा यह प्रदेश' नीरोग है।

१. बेहारे चैव श्रीहर्टे कांसले शवकर्णिके। श्रष्टादश भुजाकार्या माहेन्द्रे च हिमालये।। परस्त ४०।

र. गोपीनाथ राव, मदास, का हिन्दू मूर्तिशास्त्र, भाग १, ए०-३४७ ।

३. शतपथ जा० १ ४ १ १ १४ ।

४. वाराह पुरास, श्रध्याय १४४।

**<sup>₹.</sup> वही** ,, १४०।

६. रामायग १-४४-६ ।

७ तुलना करें सिहल के बहु से, इसका धातु रूप तथा बहुवचन भी बिंड है। इसका संबंध पाद्धि विज्ञ (= चहिन्द्रत) से संभव दीखता है। बुद्धिस्टिक स्टडीज, विमलचरण लाहा सम्पादित, ए० ७१८।

म. रामायण १-१२-१ पञ्चानां शैल पुरयानां मध्ये भालेव राजते।

a देका भौगोलिक कोष, पृत्रह ।

१०. श्रानिपुरागा, श्रध्याय २१६।

११. महाभारत २/२१-३१-२ — तुलना करें — देशोऽयं गोधनाकीर्थं मधुमन्तं शुभद्रमम् ॥

# छोटानागपुर

छोटानागपुर की भूमि बहुत पथरीली है। यहाँ की जमीन को छोटी-छोटी दुकिषयों में बाँटकर खेत बनाये जाते हैं। ये खेत सूत्र के समान मालूम होते हैं; भिन्नुओं के पेवन्दरार भूल के समान ये मातृम होते हैं। यहाँ कोयला, लोहा, ताम्बा श्रीर श्रश्नक की श्रनेक खानें हैं। संभवतः इसी कारण कौटिल्य के श्रर्थशास्त्र में खनिज व्यवसायों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है, श्योकि मगध में पूर्व काल से ही इन खनिजों का व्यवहार होता था। लिलतविस्तर में मगध का भव्य वर्णन है।

#### बाण कहता है -

वहाँ भगवान् पितामह के पुत्र ने महानर हिरएयवाह को देखा जिसे लोग शोग के नाम से पुकारते हैं। यह श्राक श के नीचे ही वरुण के हार के समान, चन्द्रालोक के श्रम्पत बरसानेवाले सोने के समान, विन्ध्यपर्वत के चन्द्रमणि निष्यन्द के समान, दंडकवन के कपूर के वृद्धों के समृह से बहनेवाला, श्रपने सौन्दर्य से सभी दिशाशों को सुवासित करनेवाला, स्कटिक पत्थरों की सुन्दर शप्या से युक्त श्राकाश की शोभा को बढ़ानेवाला, स्वच्छ कार्तिक मास के निर्मल जन ये परिपूर्ण विशाल नद श्रपनी शोभा से गंगा की शोभा को भी मात कर रहा था। इसके तट पर सुन्दर मयुर के के शब्द कर रहे थे, इसकी बालुका पर फूलों की पंखड़ियाँ श्रीर गुलाबों के वृद्धों की लताएँ शोभती थीं। इन फूलों के सुवायु से मत्त होकर भीरें किलोल करते थे श्रीर इसके किनारे पर गुंजार हो रहा था। इसके तट पर बालुका के शिवलिंग तथा मंदिर बने थे, जहाँ मिक्त से पाँचों देवताश्रों की मुद्दा सिहत पूजा की जाती थी श्रीर यहाँ निरन्तर गीन गाये जाते थे।

छोटानागपुर का नाम ४ छुटिया नागपुर के नाम से पड़ा। यह राँची के पास ही एक छोटा-सा गाँव है, जहाँ छोटानागपुर के नागवंशी राजा रहते थे। पहले इस गाँव का

१. मर्थशास्त्र २।३ ; एँसियट इण्डिया में मिनरोत्ताजी एँड माइनींग, जर्मता बिहार-रिसर्च सोसाइटी, भाग रूप: पू॰ २६६-प्रश्न, राय जिलित ।

२. जाजितविस्तर, श्रध्याय १७ पृ० २४८।

३. हर्पचरित प्रथम उच्छ्वासः, पृ० १६ (परब संस्करण) अपरयच्याम्बरतलस्थितेव हारमिव वरुणस्य, श्रमृतनिर्मरमिव चनद्राचलस्यश्रामिणिनिष्यन्दमिव विन्ध्यस्य,
कप्रैं स्नुमद्रवप्रवाहमिव इंडकारण्यस्य लावण्यरसप्रस्नवणमिव दिशां रफाटिकशिलापट्टस्यनमिवाम्बर्श्रियः स्वच्छ्रिश् शरसुरसवारिपूर्णं भगवतः पितामहस्यापत्यं हिर्ण्यवाहनामानं
महानदं यं जनाः शोण इति कप्रयन्ति । मधुरमयूरविरुतयः कुसुमपांशुप्रव्लस्कितिलतरत्तलाः
परिमजमत्तमधुपवेणीवी गारि वितरमणीया रमयन्ति मां मन्दीकृतमंद्। किनीधुतेरस्य
महानदस्योपकंठभूत्रयः । पुलिन पृष्ठप्रतिष्ठितस्कतशिविलांगा च भक्तया परमया पन्चअश्चपुरःसरां सम्यङ्मुद्रावन्वविहितपरिकरां ध्रुवागीतिगर्भामवनिप्वनगगनदहनतपनतुहिनकिर्णयजमानमयीम् तीर्वरदावि ध्यायन्ती सुचिरमध्युष्पिकामदात्।

४, राँची जिला गनेटियर, पृ० २४४।

नाम छुरिया या चुरिया था। शरच्चन्द्र राय के तिचार में छोटानागपुर नाम श्रित श्रवीचीन है श्रीर यह नाम श्रॅंगरेज-शासकों ने मध्यप्रदेश के नागपुर से बिल्कुल श्रालग रखने के लिए दिया। काशीप्रसाद जायसवाल के मतर में श्रांध्रवंश की एक शाखा 'छुटू राजवंश' थी। छुटू शब्द संस्कृत छुएट् से बना है, जिसका श्रर्थ ठूँठ या छोटा होता है। यह श्राजकल के छुटिया नागपुर में पाया जाता है।

यहाँ की पर्वतश्रे िणयों के नाम अनेक हैं—इन पहाड़ियों में कैरमाली (= कैम्र ), मौली (= रोहतास ), स्खलतिका<sup>3</sup> (= बराबर पहाड़ ), गोरथिगरि (= बथानी का पहाड़ ), गुरुपाद गिरि (= गुरपा); इन्द्रशिला (= गिरियक), अन्तिर्गिर (= खड़गपुर), कोलाचल और मुकुल पर्वत प्रधान हैं। सबसे उच्च शिवर का नाम पार्श्वनाथ है जहाँ तेइसवें तीर्थ कर पार्श्वनाथ का निर्वाग हुआ था।

#### मानवाध्ययन

मनुष्यों की प्रधान चार शाखाएँ मानी जाती हैं—पाग्इविड, इविड, मंगोल और आर्थ— इन चारों श्रेणियों में कुछ-न-कुछ नमूने बिहार में पाये जाते हैं। प्राग्इविड और दिविड छोटानागपुर एवं संथाल परगना की उपत्यकाओं में पाये जाते हैं। मंगोल सुदूर उत्तर नेपाल की तराई में पाये जाते हैं। आर्य जाति सर्वत्र फैली है और इसने सबके ऊपर अपना प्रभाव डाला है।

प्राग्रविकों के ये चिह्न माने गये हैं — काला चमड़ा, लम्बा सिर, काली गोत श्राँखें, घने घुँघराले केश, चौड़ी मोटी नाक, लम्बी दाढ़ी, मोटी जिह्ना, संकीर्ण ललाट, शरीर का सुदद गठन श्रीर नाटा कर। दविकों की बनावट भी इससे मिलती-जुत्तती है; किन्तु ये कुज ताम्रवर्ण के होते हैं तथा इनका रंग श्यामत होता है।

मंगोलों की ये विशेषताएँ हैं — सिर लम्बा, रंग पीलापन लिये हुए स्यामल, चेहरे पर कम बाल, कद छोटा, नाक पतली किन्तु लम्बी, मुत चौड़ा ख्रौर श्राँखों की पलकें टेड़ी।

श्रायों का श्राकार लम्बा, रंग गोरा, मुख लम्बा श्रौर गोल तथा नाक लम्बी होती है। मिथला के ब्राह्मणों की परंपरा श्रित प्राचीन है। उन्होंने चतुर्वर्ण के समान मैथिल ब्राह्मणों को भी चार शाखाश्रों में विभक्त किया। यथा—श्रोत्रिय, योग्य, पञ्चबद्ध श्रौर जैयवार। श्रमेक श्राक्रमणों के होने पर भी इन्होंने श्रपनी परंपरा स्थिर रखी है। इसी प्रकार उत्तर के प्राचीन काल के विज्ज, लिच्छवी, गहपति, वैदेहक श्रौर भूमिहारों की परंपरा भी श्रपने मूल ढाँचे को लिये चली श्रा रही है।

#### भाषा

भाषात्रों की भी चार प्रमुख शाखाएँ हैं, — भारतयूरोपीय, श्रौष्ट्रिक-एशियाई; दिविड तथा तिब्बत-चीनी। भारतयूरोपीय भाषाश्रों की निम्न लिखित शाखाएँ विदार में बोली जाती

१. ज॰ वि॰ रि॰ सो॰ १८।१२ ; २६।१८९-२२३।

२. हिस्ट्री आफ इंडिया, लाहौर, ए० १६४-७।

**३. फ्ली**ट, गुप्त जेख ३-३२।

हैं—बिहारी, हिंदी, बंगला। श्रौरिप्रक—एशियायी भाषा की प्रतिनिधि मुंडा भाषा है तथा दिवेड भाषा की प्रतिनिधि श्रोरांव श्रीर माल्टी है।

भारतीय-श्रार्थ, मुगडा श्रौर दिवड भाषाश्रों को क्रमशः प्रतिशत ६२,७, श्रौर एक लोग बोत्तते हैं। श्रधिकांश जनना बिहारी बोलती है जिसकी तीन बोलियाँ प्रसिद्ध हैं—भोजपुरी, मगही श्रौर मैथिली।

मुगडा भाषा में समस्त पर श्रिथिक हैं। इन्हीं समस्त परों से पूरे वाक्य का भी बोध हो जाता है। इसमें प्रकृति, प्रामवास श्रीर जंगली जीवन विषयक शब्हों का भंडार प्रचुर है; किन्तु भावुकता तथा मिश्र ब्यंजनों का श्रभाव है।

मुलडा श्रीर श्रार्थ भाषाएँ प्रायः एक ही जेत्र में बोती जाती हैं; तो भी उनमें बहुत भेद है। यह बात हमें इंगलैलड श्रीर वेल्उ की भाषा पर विचार करने से समफ में श्रा सकती है। श्रॅंगरेजीभाषा कृपाण के बल पर श्रागे बदती गई; किन्तु तब भी वेल्स की श्रॅंगरेजोग भाषा की दृष्टि से न पराजित कर सके। यह श्राश्चर्य की बात है कि यद्यि दोनों के बीच केवत एक नैतिक सीमा का भेद है; तथापि बेल्सवार्लों की बोली इंगलैंड वालों की समफ से परे हो जाती है।

मुगडा श्रीर दिवड भाषात्रों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के विभिन्न विचार हैं। प्रियर्सन कहता है कि सम्भवतः मुगड श्रीर दिवड भाषात्रों का मून एक ही है। प्रिस्द्ध मानव शास्त्रवेत्ता शरच्चन्द्र राय के मत में मुगड भाषा का संस्कृत से प्रगाढ सम्बन्ध है। संज्ञा श्रीर किया के मुख्य शब्द, जिनका व्यावहारिक जीवन से प्रतिदिन का सम्बन्ध है, या तो शुद्ध संस्कृत के हैं श्रथवा श्राप्त्रंश हैं। मुगडा भाषा का व्याकरण भी प्राचीन संस्कृत से बहुत मेल खाता है। भारतवर्ष की भाषाओं में से केवत संस्कृत श्रीर मुगडारी में ही संज्ञा, सर्वनाम श्रीर कियाशों के दिवचन का प्रयोग पाया जाता है।

दिविड भाषा के संबंध में नारायण शास्त्री कहते हैं कि यह सोचना भारी भूल है कि दिबिड या दिविड भाषा—तिमिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड व तुल्लू—स्वतंत्र शाखा या स्वतंत्र भाषाएँ हैं और इनका आर्थ-जाति और आर्थ-भाषा से सम्बन्ध नहीं हैं। उनके विचार में आर्थ तथा दिविड भाषाओं का चोली-दामन का सम्बन्ध है। मेरे विचार में राय और शास्त्री के विचार माननीय हैं।

१. न्यू वर्रुड झाफ दु डे, भाग १ पृष्ठ ४२ श्री गदाधरप्रसाद श्रम्बष्ट-द्वारा 'साहित्य', पटना, भाग ३ (२) पृष्ठ ३१ में उद्ध् त ।

र. जार्ज एलेकजेंडर ब्रियसैन का लिग्निटिक सर्वे आफ इचिडया, मुगडा और द्रविड भाषाएँ, भाग ४।२ कलकता, १६०६।

३. जर्नेल-बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, १६२६, पृष्ठ ६७६-६६।

४. एज आफ शंकर — टी॰ एस॰ नारायण शास्त्री, थाम्पसन एयड को॰, मद्रास १६१६, पू॰ मर।

# शाक् मौर्य विहार

# धर्म

यहाँ की अधिकांश जनता हिंदू है। वर्ण-व्यवस्था, पितृरूजन, गोसेवा तथा ब्राह्मणः पूजा—ये सब-कुछ बातें हिंदू-धर्म की भित्ति कही जा सकती हैं। प्रत्येक हिंदू जन्मान्तरवाद में विश्वास करता है तथा अपने दैनिक कर्म में किसी देव या देवी की पूजा करता है।

मुगडों के धर्म की विशेषता है—िसगबोंगा की उपासना तथा पितृशूजन । सिंगबोंगा सुयं देत हैं। वे श्रदश्य सर्व शिक्तवान् देत हैं, जिन्होंने सभी बोंगों को पैदा किया। वे निर्विकार एवं सर्व कल्याणकारी हैं। वे सब की स्थिति श्रीर संदार करनेवाले हैं। सिंगवोंगा की पूजा-विधि कोई विशेष नहीं है; किन्तु उन्हें प्रतिदिन प्रात: नमस्कार करना चाहिए श्रीर श्रापरकाल में सिंगवोंगा को श्वेत बकरा या कुक्कर का विलदान देना चाहिए।

यशि बौद्धों श्रीर जैनों का प्रादुर्भाव इसी बिहार प्रदेश में हुन्ना, तथापि उनका यहाँ से मूलोच्छेर हो गया है। बौद्धों की कुछ प्रथा निम्न जातियों में पाई जाती हैं। बौद्ध श्रीर जैन मंदिरों के भग्नावशेष तीर्थ स्थानी में पाये जाते हैं, जहाँ श्राधुनिक समुद्धारक उनकी रचा का यहन कर रहे हैं। बिहार में यत्र-तत्र कुछ मुसतमान श्रीर ईसाई भी पाये जाते हैं।

<sup>1.</sup> तुखना करें—बोंग = भग ( = भगं = सूर्य )।

# द्वितीय ऋध्याय

#### स्रोत

प्राक् मोर्यकालिक इतिहास के लिए इमारे पास शिशुनाग वंश के तीन लघुमूर्ति लेखों के सिवा श्रीर कोई श्रभिलेख नहीं है। पौराणिक सिकों के सिवा श्रीर कोई धिकका भी उपलब्ध नहीं है, जिसे इम निश्चयपूर्वक प्राक्ष्मीर्यकाल का कह सकें। श्रत: इमारे प्रमाग प्रमुखत: साहित्यिक श्रीर भारतीय हैं। कोई भी विदेशी लेखक हमारा सहायक नहीं होता। मौर्यकाल के कुछ ही पूर्व हमें बाह्य (युनानी) प्रमाण कुछ श्रंश तक प्राप्त होते हैं। श्रत: इस काल संबंधी स्रोतों को इम पाँच भागों में विभाजित कर सकते हैं—वैदिक साहित्य, काव्य-पुराण, बौद्ध-साहित्य, जैन-प्रन्थ तथा श्रादिवंश-परम्परा।

# वैदिक साहित्य

प्राजिंटर के श्रनुसार वैदिक साहित्य में ऐतिहासिक बुद्धि का प्रायः श्रभाव है श्रीर इसपर विश्वास नहीं किया जा सकता। किन्तु, वैदिक साहित्य के प्रमाण श्रिति विश्वस्त श्रीर श्रद्धे य हैं। इनमें संहिता, ब्राह्मण, श्रारण्यक तथा उपनिषत् सन्निहित हैं। वैदिक साहित्य श्रिकांशतः प्राग्-बौद्ध भी है।

## काव्य-पुराएा

इन काव्य-पुराणों का कोई निश्चित समय नहीं बतलाया जा सकता। युनानी लेखक इनके लेखकों के समय का निर्णय करने में हमारे सहायक नहीं होते; क्योंकि उन्हें भारत का अन्तर्ज्ञान नहीं था। उन्होंने प्रायः यहाँ के धर्म, परिस्थिति, जलवायु श्रौर रीतियों का ही अध्ययन श्रौर वर्णन किया है।

जिस समय सिकन्दर भारतवर्ष में श्राया, उस समय युनानी लेखकों के श्रनुसार सतीदहन प्रचलित प्रधा थी। किन्तु रामायण में सती-दाह का कहीं भी उल्लेख नहीं है। महाकान्य तारकालिक सभ्यता, रीति श्रौर सम्प्रदाय का प्रतीक माना जाता है। रामायण में भिक्त-सम्प्रदाय का भी

१. पाजिटर ऐ'सियंट इ'डियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन्स, भूमिका ।

२. सीतानाथ प्रधान का क्रानोबाजी ब्राफ ऐ'सियंट इविडया,

क्लक्ता ( १६२७ ) मृतिका ११-१२।

३. ब्रीफिथ — मनुदित ( सन् १८७० ) त्वचदन, वावमीकि रामायण, भूमिका ।

उल्लेब नहीं, जै आ कालान्तर के महाभारत में पाया जाता है। सिंहल द्वीप की 'ताप्रोत्रेन पले सिसुन्दर या सालिने' नहीं कहा गया है जो नाम विक्रम संवत के कुछ शती पूर्व पाये जाते हैं। इस द्वीप का नाम सिंहल भी नहीं पाया जाता, जिसे विजय सिंह ने किल संवत २५५६ में अधिकृत किया और अपने नाम से इसे सिंहल द्वीप घोषित किया। रामायण में सर्वत्र अति प्राचीन नाम लंका पाया जाता है।

प्राचीन काल में भारतीय यवन शब्द का प्रयोग भारत के पश्चिम बसनेवाली जातियों के लिए करते थे। संभवतः सिकन्दर के बाद ही यवन शब्द विशेषतः युनानी के लिए प्रशुक्त होने लगा। रामायण में तथागत का उल्लेख होने से कुछ लोग इसे कालान्तर का बतला सकते हैं; किन्तु उपर्युक्त स्लोक पश्चिमोत्तर श्रीर वंग संस्करणों में नहीं पाया जाता। श्रातः इसके रचना काल में बंदा नहीं लग सकता। राजतरंगिणी के दामोदर द्वितीय को कुछ ब्राह्मणों ने शाप दिया। रामायण के श्रवण से इस शाप का निराकरण होना बतलाया गया है। दामोदर ने किल संवत् १६६ से क० सं० १६५३ तक राज्य किया। क० सं० ३३५२ कंग-सँग-हुई ने मूल भारतीय स्नोत से श्रनाम राजा का जातक चीनी में रूपान्तरित करवाया।

दश विषया सत्ता (दशरत = दशरथ) का निदान भी चीन में क० सं० ३५७३ में के कय ने रूपांतरित किया। इस जातक में वर्णन है कि किस प्रकार वानरराज ने स्त्री खोजने में राजा की सहायता ही। निदान में रामायण की संचित्र कथा भी है; किन्तु वनवास का काल १४ वर्ष के बदले १२ वर्ष मिलता है। महाकाव्य की शैती उत्तम है, जिसके कारण इसे स्त्रादि काव्य कहा गया है। श्रतः हम श्रांतरिक प्रमाणों के श्राधार पर कह सकते हैं कि यह महाकाव्य श्रति प्राचीन है। सभी प्रकार से विचार करने पर ज्ञात होता है कि इस रामायण का मूल क० सं० ३३५२ से बाद का नहीं हो सकता।

#### महाभारत

श्राधुनिक महाभारत के विषय में हापिक का' विवार है कि जब इसकी रचना हुई, तब तक बौद्धों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था और बौद्ध-धर्म पतन की स्रोर जा रहा था;

<sup>9.</sup> मिफिडल १ष्ट ६२, संभवतः प्रलेसमुन्दः पाली सीमांत का यूनानी रूप है। दालमी के पूर्व ही यह शब्द लुप्तप्राय हो चुका था। इस द्वीप का नाम बहुत बदल चुका है। यूनानी इसे सर्व प्रथम ग्रंटिक थोनस (प्रीनी ६।२१) बहुते थे। सिकन्दर के समय इसे प्रलेसमुन्दन कहते थे। टालमी इसे ताप्रोवेन कहता है। बाद में इसे सेरेनडियस, सिरलेडिव, सेरेनडीव, जैलेन, ग्रोर सैलेन (सिलोन) कहते थे।

<sup>---</sup> अर्नल बिहार॰ उ॰ रिसर्च सोसायटी, १८।२६२।

२. रामायण २-१०६-- ३४।

राजतरंगिथी १-५४।
 जर्नल झाफ इंडियन हिस्ट्रो, भाग १८ ए० ४४।

भीनी में रामायण, रघुवीर व यममत संपादित, जाहौर, १६६८।

दी घेट प्पिक्स आफ इंडिया, पृ० ३६१ ।

क्योंकि महाभारत में बोद्ध एड्रकों का उपहास किया गया है जिन्होंने देव-मंदिरों को नीका दिखाना जाहा था। इसके अनेक संस्करण होते गये हैं। पहले यह जय नाम से ख्यात था, और इसमें पांडवों की विजय का इतिहास था। वेंशम्पायन ने कुरु-पांडु युद्ध-कथा जनमंजय को तच्च-शिला में सुनाई। तब यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब सूत लोमहर्षण ने इसे नैमिषारण्य की महनी सभा में सुनाया, तब यह 'शतसाहस्त्रीसंहिता' के नाम से विज्ञापित हुआ जो उपाधि इसे गुप्तकाल में प्राप्त हो चुकी थी। भारतों का इसमें चरित्र वर्णन और गाथा है, अत: इसे महाभारत क प्रमुख अंश बौद्ध साम्राज्य के पूर्व का माना जा सकता है। किसी भी दशा में इस महाभारत को, यदि इसके चेंपकों को निकाल दें, गुप्तकाल के बाद का नहीं मान सकते।

#### पुराएा

आधुनिक लेखकों ने पौराणिक वंशावली को न्यर्थ ही हेय दृष्टि से देखना चाहा है। इनके घोर श्रध्ययन से बहुमूल्य ऐतिहाधिक परंपरा श्राप्त हो सकती है। पुराण हमें प्राचीन भारतेतिहास बतलाने का प्रयास करते हैं। वे ऋग्वेद काल में स्थापित प्राचीनतम राज्यों श्रौर वंशों का वर्णन करते हैं।

पुराणों में यथास्थान राजाओं और ऋषियों के पराक्रम का वर्णन होता है, युद्ध का उल्लेख भीर वर्णन है और बहुमूत्य समकालिकता का श्राभास मिलता है। वंशावली में पुराण यह नहीं कहते कि एक वंश से दूसरे वंश का क्या संबंध है। पुराण केवल यही बतलाते हैं कि अमुक के बाद श्रमुक हुआ। यह निश्चय है कि श्रमेक स्थानों में एक श्रमुगामी उसी जाति का था, न कि उस वंश का। व

पौराणिक वंशावती किसी उर्वर मिस्तिष्क का श्राविष्कार नहीं हो सकती। कमी-कभी श्राविकाराहृत शासकों को गौरव देने के लिए उस वंश को प्राचीनतम दिखताने के जोश में कुछ किवि कल्पना से काम ले सकते हैं; किन्तु इसकी कांचा राजकवियों या चारणों से ही की जा सकती है न कि पौराणिकों से, जो सत्य के सेवक थे और जिन्हें भूतपूर्व राजाओं से या उनके वंश जों से या साधारण जनता से एक कौड़ी भी पाने की श्राशा न थी। एक राजकवि श्रगर कोई चेपक जोड़ दे,तो उसे सारे देश के किव या पौराणिक स्वीकार करने की उद्यत नहीं हो सकते थे। पंडितों का ध्येय पाठों को ठीक-ठीक रखना था और इस प्रकार की वंशावली कोरी कल्यना के श्रावार पर खड़ी नहीं की जा सकती। पौराणिक साहित्य को श्राचुगण रखने का भार सूर्तों

१. महाभारत १-६२-२२।

र. महाभारत १८-४-३२---३३।

३. महाभारत १-४१-४२।

१. सिमथ का झर्जी हिस्ट्रो श्राफ इंडिया (चतुर्थ संस्करण) ए० १२ ।

सोतानाथ प्रधान की प्राचीन भारतीय वंशावली की भूमिका ११ ।

क्या हम प्राग्-भारत-युद्ध-इतिहास का निर्माण कर सकते हैं र डाक्टर भाग्रतोष सदाशिव भ्रत्तेकर जिल्ति, कजकत्ता, इपिडयन हिस्ट्री कॉंप्रेस का सभापति भाषण पृ० ४।

पर था और यह कहा जा सकता से कि पुराण अन्तुगण हैं। श्रातः हम यह कह सकते हैं कि पहले भी प्राचीन राजवंश का पूर्ण अध्ययन होता था, विश्तेषण होता और उसके इतिहास की रचा की जाती थी। पुराण होने पर भी ये सदा नृतन हैं।

विभिन्न पुराणों को मिलाना और अन्य स्रोतों को ध्यान में रखते हुए उनका संशोधन करना आवश्यक है। अल्पज्ञ पाठ लेखक, लिपि परिवर्त्तन और विशेषण का संज्ञा तथा संज्ञा का विशेषण समम लेना पाठअष्टता के कारण हैं।

निस्सन्देह आधुनिक पुराणों का रूप श्रित श्रवीचीन है और २० वीं शती में भी चेपक को को गये हैं; किन्तु हमें पुराणों का तथ्य ग्रहण करना चाहिए श्रीर जो कुछ भी उसका अपयोग हो सकता है, उससे लाभ उठाना चाहिए। सचमुच प्राङ्मीर्य काल के लिए हमें श्रधिकांश में पुराणों के ही उत्पर निर्भर होना पड़ता है श्रीर श्रभी तक लोगों ने उनका गाड़ श्रध्ययन इसलिए नहीं किया; क्योंकि इसमें श्रन्न श्रीर भूसे को श्रलग करने में िशेष कठिनाई है। पुराणों की सत्य कथा के सम्बन्ध में न तो हमें श्राधिवश्वासी होना चाहिए श्रीर न उन्हें कोरी कल्पना ही मान लेनी चाहिए। हमें राग-द्रेष-रहित होकर उनका श्रध्ययन करना चाहिए श्रीर तर्क-सम्मत मध्य मार्ग से चलकर उनकी सत्यता पर पहुँचना चाहिए।

स्मिथ<sup>3</sup> के विचार में श्रातीत के इतिहासकार की श्रिधकांश में उस देश की साहित्य नहित परंपरा के ऊपर ही निर्भर होना होगा श्रीर साथ ही मानना पड़ेगा कि हमारी श्रानुसंधान-कला तात्कालिक प्रमाणों द्वारा निर्धारित इतिहास की श्रापेत्ता घटिया है।

# बौद्ध साहित्य

श्रिषकांश बौद्ध प्रन्थ यथा—'स्रत विनय जातक' प्राक् शुक्त काल के माने जाते हैं। कहा जाता है बौद्ध प्रंथ सर्वप्रथम राजा उदयी (क• सं ॰ २६१७-३३) के राज-काल में लिखे गये। ये हमें बिम्बसार के राज्यासीन होने के पूर्व काल का यथेष्ट संवाद देते हैं। प्राचीन कथाओं का बौद्ध रूप भी हमें इस साहित्य में मिलता है श्रीर ब्राह्मण प्रंथों के श्रून्य प्रकाश या घोर तिमिर में हमें यथेष्ट सामग्री ४ पहुँचाते हैं।

ब्राह्मण, भिक्ख श्रौर यति प्रायः समान प्राग्-बुद्ध श्रौर प्राग्-महावीर पंपरा के श्राधार र लिखते थे। श्रतः हम इनमें किसी की उपेचा नहीं कर सकते । हमें केवल इनकी व्याख्या महीं करनी चाहिए। ये ब्राह्मण परंपराश्रों के संशोधन में हमारी सहायता कर सकते हैं। जातकों में इस प्रकार की बौद्धिक कल्पना नहीं पाई जाती—जैसी पुराणों में, श्रौर यही जातकों का विशेष ग्रुण है।

१. निरूत्त रे-१८।

२. तुवाना करें-पुराणानां समुद्रत्तां चेमराजो भविष्यति-भविष्यपुराण ।

३. स्मिथ-अर्जी हिस्ट्री श्रॉफ इिएडिया, १६१४, भूमिका पृ• ४ I

४. हेमचन्द्र रायचौधरी तिस्वित पातिटिकत हिस्ट्री श्राफ ऐ'सियंट इशिडया पृ• ६ I

४. इतिहास, पुराण और जातक— सुनीतिकुमार चटर्जी बिखित, बुबनर बौलूम, १६४०, खाहौर, ए० ३४, ३६।

#### जैन ग्रन्थ

श्राधुनिक जैन प्रंथ, धंभ बतः, विकम-संवत् के पञ्चम या षष्ठ शती में लिखे गये; किन्तु प्राचीन परंपरा के श्रनुधार इनका प्रथम संस्करण चन्दगुप्त मौर्य श्रीर भदवाहु के काल में हो खुका था। भारत का धार्मिक साहित्य पिता या पुत्र तथा गुरू-शिष्य-परंपरा के श्रनुधार चला श्रा रहा है जिससे लिपिकार इसे पाठ-श्रष्ट न कर सकें। श्रापितु लिखित पाठ के ऊपर श्रम्थ-विश्वास पाप माना जाता है। श्राधिन के जैन प्रंथों की श्रवीचीनला और मगध से सुदूर नगर वल्लभी में उनकी रचना होने से ये उतने प्रामाणिक नहीं हो सकते, यशिष बौद्ध प्रन्थों के समान इनमें भी प्रसुर इतिहास-सामग्री मगध के विषय में पाई जाती है।

#### वंश-परंपरा

वैशपरंपरा का मूल्य श्रें शिक्षत करने में हमें पता लगाना चाहिए कि इस परंपरा का एक ह्य है या अनेक। अथम अवण के बाद कथाओं में कुछ संशोधन हुआ है या नहीं तथा इस वंश के लोग इसे सत्य मानते हैं या नहीं। इन परंपराओं के आवकों की क्या योग्यता है ? क्या आवक स्वयं उस भाषा को ठीक-ठीक समभ सकते हैं तथा पुनः आवण में कुछ नमक - भिर्च तो नहीं लगाते हैं या राग-देव रहित होकर जैसा सुना था, ठीक वैसा ही सुना रहे हैं ? इन परंपराओं में ये गुण हों तो यथार्थ में उनका मूल्य बहुत है, अन्यथा उनका तिरस्कार करना चाहिए। सत्यतः छोटान।गपुर के इतिहास-संकलन में किसी लिखित प्रन्थ के अभाव में इनका मूल्य स्तुत्य है।

# श्राधुनिक शोध

पार्जिटरने किल्युग वंश का पुराण पाठ तथा प्राचीन भारतीय परंपरा तैयार कर भारतीय इतिहास के लिए स्तुत्य कार्य किया। सीतानाथ प्रधान ने ऋश्वेद के दिवोदास से चन्द्रगुप्त मौर्थ तक की प्राचीन भारतीय वंशावली उपस्थित करने का यत्न किया। काशीप्रसाद जायसवाल ने भी प्राङ्मीर्थ काल पर बहुत प्रकाश डाला है।

<sup>1.</sup> इजारीबाग जिल्ला गजेटियर ( १६१७ ) ए० १३ ।

# तृतीय अध्याय

# श्रापं तथा व्रात्य

श्रायों का मूल स्थान विद्वानों के लिए विवाद का विषय है। श्रभी तक यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि कब श्रौर कहाँ से श्रार्थ भारत में श्राये। इस लेखक ने मंडारकर श्रोरियंटल रिसर्च इन्स्टीच्यूट के श्रनाल्य में यह दिखलाने का यत्न किया है कि श्रार्थ भारत में कहीं बाहर से नहीं श्राये। पंजाब से ही वे सर्वत्र फेंले, यहीं से बाहर भी गये जिसका प्रधान कारण है श्रनवरत वर्द्धभान जनसंख्या के लिए स्थान की खोज।

पौराणिक परंपरा से पता चलता है कि मनु वैवस्वत के षष्ठ पुत्र करण को प्राची देश<sup>2</sup> मिला और उसने कलिपूर्व १४०० के लगभग अध्रपना राज्य स्थापित किया। करूप<sup>४</sup> राज समुद्र तक फैला था। इससे सिद्ध है कि दिल्लिण बिहार की भूमि उत्तर बिहार से प्राचीन है और बिहार का प्रथम राज्य यहीं स्थापित हुआ।

शतपथ ब्राह्मण के पश्चनुसार मिथिला की भूमि दल-दल से भरी थी (स्नावितरम्)। मिथिला का प्रथम राजा नेमि मनु की तीसरी पीड़ी में है श्रीर विदेह माधव या राजा मिथि नेमि के बाद गद्दी पर बैठता है। राजा मिथि ने ही विदेह को सर्वप्रथम यज्ञाग्नि से पवित्र किया श्रीर वहाँ वैदिक धर्म का प्रचार किया।

जब आर्य पुन: प्राची देश में जाने लगे, तब उन्होंने वहाँ मात्यों को बसा हुआ। पाया जो संभवत: आर्यो के (कारुष?) प्रथम आगत दल के सदस्य थे। ये वैदिक आर्यो के कुछ शती पूर्व ही प्राची को चले गये थे। ऐतरेय बाह्मसण में वंग, ब (म)गध और चेरपारों ने वैदिक यज्ञ किया की अवहेलना की, अत: उन्हें कौआ या वायस कहा गया है। क्या यह बारयों का योतक हैं?

<sup>1.</sup> श्रनात्स भ॰ श्रो० रि॰ इ॰, पूना, भाग २०, ए० ४६—६८ (

२. रामायग १-७१।

३. देखें - वैशाली वंश ।

४. ये कारूप सम्भवतः क्स्सीटस्स हैं, जिन्होंने क० सं• १०२६ के जगभग वार्वद ( बैविस्नोन ) पर श्रक्रमण किया तथा क• सं• १२११ में गण्डास की श्रध्यवता में वावेद को श्रिष्ठित कर जिया। यहाँ श्रार्य वंश की स्थापना हुई श्रीर जिसने ६ पीड़ी तक राज्य किया। कैश्विज पेंसियंट हिस्ट्री देखें—भाग १, ए० ३१२, ६१६।

शतपथ जास्या, १.४-१-१०।

६. ऐ० मा• २-१-१)

#### व्रात्य

ऋग्वेद ै के अनेक मंत्रों में बात्य शब्द पाया जाता है; किन्तु अधर्ववेद में बात्य शब्द सेना के लिए प्रयुक्त है। यजुर्वेदसंहिता ४ में नरमेध की बिल सूची में बात्य भी सिन्निहित है। अधर्वेद भ में तो बात्य की अमणशील पुरायात्मा यति का आदर्श माना गया है।

• चूलिकोपनिषद् बात्य को ब्रह्म का एक श्रवतार गिनती है। पञ्चित्र ब्राह्मण में बात्य को ब्राह्मणोचित संस्कार-रिहत बतलाया गया है। श्रव्यत्र यह शब्द श्रक्तित व्यिक्ति के पुत्र के लिए तथा उस व्यक्ति के लिए व्यवहत हुआ है, जिसका यथीचित समय पर यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो। महाभारत में बात्यों को महापातिकयों में गिना गया है। यथा—श्राग लगानेवाले, विष देनेवाले, कोड़ी, श्रूणहत्यारे, व्यभिचारी तथा पियम्कड़। बात्य शब्द की व्युत्पत्ति हम वत (पिवत्र प्रतिज्ञा के लिए संस्कृत) या बात (धुमक्कड़) से कर सकते हैं। क्योंकि ये खानाबदोश की तरह गिरोहों में घूमा करते थे।

#### वात्य और यज्ञ

मालूम होता है कि बात्य यज्ञ नहीं करते थे। ये केवल राजाओं के श्रानन्दोत्सवों में मग्न रहते थे। तथा वे सभा या समिनि के सदस्यों के रूप मे या सैनिकों के रूप में या पियक्कड़ों के समुदाय १० में खूब भाग लेते थे।

ताराड्य ब्राह्मण कहता है कि जब देव स्वर्ग चले गये तब कुछ देवता पृथ्वी पर ही ब्राह्म के रूप में विचरने लगे। श्रपने साथियों का साथ देने के लिए ये उस स्थान पर पहुँचे जहाँ से श्रान्य देवता स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़े थे। किन्तु यथोचित मंत्र न जानने के कारण वे श्रसमंजस में पड़ गये। देवताश्रों ने श्रपने भाग्यहोन बंधुओं पर दया की श्रीर मरुतों को कहा कि इन्हें सच्छम्द उचित मंत्र बनला दें। इसपर इन श्राभागों ने मरुतों से समुचित मंत्र षोडश श्रानुष्टुप् छन्द के साथ प्राप्त किया श्रीर तब वे स्वर्ग पहुँचे। यहाँ मन्त्र इस प्रकार बाँटे गये हैं। हीन (नीच) श्रीर गरिगर (विषपान करनेवाले) के लिए चार;

१. ऋ वे० १-१६३-८; ९-१४-२।

२. द्या० वे० २-६.२।

३. मराठी में बात्य शब्द का अर्थ होता है— दुष्ट, मनावालू, शरारती। देवदत्त राम कृष्ण भंडारकर का सम असपेक्ट आफ इंग्डियन कलचर, मदास, १६४०, ए० ४६ देखें।

४. वाजसनेय संहिता ३०-८; तैत्तिरीय बाह्यण ३-४-४-१।

र अथ**े वे ११ वॉ कांड**।

६. नुजाना करें 'घात्य वा इद मप्र मासीत्'। पैप्पजाद शाखा अथर्ववेद १४-१!

७. बीधायन श्रीत सूत्र १-८-१६; मनु १०२०।

<sup>≖.</sup> मनु १० **३३**।

**१. म॰ भारत ४ ३४-४६ ।** 

१०. श्रथवंबेद १४ — १।

निन्दित के लिए छः ; कनिष्ठ ( सबसे छोटे जो बचपन से ही दूसरों के साथ रहने के कारण अष्ट हो गये थे ) के लिए दो तथा ज्येष्ठ के लिए चार मन्त्र है।

गृहस्थ मात्य की यज्ञ करने के लिए एक उच्छीष (पगड़ी), एक प्रतीद (चाबुक), एक ज्याहोड़ (गुलेल या धनुष), एक रथ या चाँदी का विक्का या जेवर तथा ३३ गौ एकत्र करनी चाहिए। इसके श्रनुयायी को भी ठीक इसी प्रकार यज्ञ के लिए सामग्री एकत्र करनी चाहिए तथा श्रनुष्ठान करना चाहिए।

जो बात्य यज्ञ करना चाहें उन्हें अपने वंश में सबसे विद्वान् या पूतारमा को अपना गृहपति जुनना चाहिए तथा गृहपति जब यज्ञ-विल का भाग खा ले तब दुसरे भी इसका भच्च ए करें। इस यज्ञ को भी करने के लिए कम-से-कम ३३ बात्यों का होना आवश्यक है। इस प्रकार जो बात्य अपना सर्वस्व (धन इत्यादि) अन्य भाइयों को दे दे, वे आर्य बन जाते थे। इन यज्ञों को करने के बाद बात्यों को दिजों के सभी अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त हो सकत थीं तथा ये वेद पढ़ सकते थे, यज्ञ भी कर सकते थे तथा जो बाइए इन्हें वेद पढ़ाते थे, उन्हें ये दिच्छा दे सकते थे। बाहए उनके लिए यज्ञ पूजा-पाठ कर सकते थे, उनसे दान ले सकते थे तथा विना प्रायश्चित्र किये उनके साथ भोजन भी कर सकते थे। एकसठ दिन तक होनेवाले सत्र को सबसे पहले देवबात्य ने किया और सुध इसका स्थर्पत (परोहित) बना। यह एक समुदाय संस्कार था और उस वंश परिवार या सारी जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक स्थर्पत की नितान्त आवश्यकता थी।

#### क्या ये अनार्य थे ?

इसका ठीक पता नहीं चलता कि श्रनार्थ की श्रार्थ बनने के लिए तथा उन्हें श्रपने श्रार्थित में मिलाने के लिए वैदिक श्रार्थों ने क्या योग्यता निर्धारित की थी। किसी प्रकार से भी यह रिसले का शारीरमान न था। भाषा भी इसका श्राधार नहीं कहीं जा सकती; क्योंकि ये बात्य श्रासंस्कृत होने पर भी संस्कृतों की भाषा बोलते थे।

किन्तु आर्थ शब्द ध हम इज्याध्ययन दान का तात्पर्य जोड़ सकते हैं। केवल ब्राह्मणों को ही यज्ञ के पौरोहित्य, वेदाध्ययन तथा दान लेने का अधिकार है। ब्रह्मचर्यावस्था में वेद-

१. सायस्य माह्यया १७।

२. खाट्यायन श्रीत सूत्र द-६।

३. तायस्य ब्राह्मण १७।

४. खाट्यायन श्रीत सुत्र म-६-६६---३०।

**४. वम्खविश ब्राह्मण् २४-१**८ ।

६. वेद में आर्य शब्द का प्रयोग निम्नलिखित अर्थ में हुआ है— श्रेष्ठ, कृषक, स्वामी, संस्कृत, अतिथि इत्यादि। वैदिक साहित्य में आर्य का अर्थ जाति या राष्ट्र से नहीं है । अतः यह यूरोपीय शब्द आर्यन ( Aryan ) का पर्याय नहीं कहा जा सकता। स्वामी शंकरानम्ह का ऋग्वेदिक कृष्यर आफ श्रेहिस्टिरिक आर्यन्स, रामग्रुष्ण वेदान्त मठ, ए० २-३।

अध्ययन, गाईस्थ्य में दान तथा वाण गस्थ में यज्ञ का विधान है। ये तीनों कर्म केवल द्विजातियों के लिए ही विहित है। अतः आर्थ शब्द का वर्णाश्रम धर्म से गादा सम्बन्ध दिखाई देता है।

सायगाचार्य मात्य शब्द का ऋर्य 'पतित' करते हैं और उनके अनुसार मात्यस्तीम का अर्थ होता है—पतितों का उद्धार करने के लिए मंत्र। मात्रम होता है कि यगिप ये मात्य मूल आर्थों की प्रथम शाखा से निकलते थे, तथापि अपने पूर्व आर्थे बंधुओं से दूर रहने के कारण ये अनार्य प्राय: हो गये थे—चे इज्या, अध्ययन तथा दान की प्रक्रिया मूल गये थे। इन्होंने अपनी एक नवीन संस्कृति स्थापित कर ली थी। अतः भागवत हन्हें अनार्थ सममते हैं। आयों से केवल दूर रहने के कारण इन्हें शुद्ध शब्दों के ठीक उच्चारण में कठिनाई होती थी। यह सत्य है कि इनका वेष आर्थों से भिन्न था। किन्तु एकबात्य अन्य आर्थ देवों की तरह सुरा-पान करता था तथा भव, शर्व, पशुपति, उम्र, रुद्द, महादेव और ईशान ये सारे इस एकबात्य के विभिन्न स्वरूप थे जिन्हें बात्य महान् आदर की दृष्टि से देखते थे। पौराणिक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि वैदिक देवमंडल में रुद्द को सरलता तथा शांति से स्थान न मिला। दत्त प्रजापति की ज्येष्ठ कन्या से महादेव का विवाह यह निर्विवाद सिद्ध करता है कि किसी प्रकार रुद्द को वैदिकपरंपरा में मिलाया जाय। यज्ञ में न तो रुद्द को और न उनकी भार्यों को ही निमंत्रण दिया जाता है।

बात्यों का सभी धन ब्रह्मबन्धु या मगध के ब्राह्मणों को केवल इसीलिए देने का विधान किया गया कि ब्राह्म चिरकाल से मगध में रहते थे। आजकल भी हम पाते हैं पंजाब के खत्री चाहें जहाँ भी रहें, सारस्वत ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और असारस्वत ब्राह्मणों को एक कौड़ी भी दानस्वरूप नहीं देते।

# व्रात्य श्रेणी

किन्तु वैदिक आर्थ चाहे जिस प्रकार हों, अपनी संख्या बढ़ाने पर तुले हुए थे। जिनके आचार-विचार इनसे एकदम भिन्न थे, ये उन्हें भी अपने में मिला लेते थे। इन्होंने मात्यों को शुद्ध करने के लिए स्तोमों का आविष्कार किया। इन्होंने मात्यों को चार श्रे िएयों में बाँटा।

- (क) हीन<sup>3</sup> या नीच जो न तो वेद पढ़ते थे, न कृषि करते थे भौर न वाणिज्य करते थे। जो खानाबदोस का जीवन बिताते थे। ये जन्म से तथा वंश-परम्परा से वैदिक आर्यों से श्रालग रहते थे।
- (ख) गरिगरिष्या विषयान करनेवाले जो बालयन से ही प्रायः विजातियों के संग रहने से वर्णाच्युत हो गये थे। ये ब्राहाणों के मच्चण योग्य वस्तु को स्वयं खा जाते थे ब्रीर अपशब्द म कहे जाने पर भी निन्दा करते थे कि लोग हमें गाली देते हैं। ये अदं अप को भी सोटे से मारते थे प्रीर संस्कार विहीन होने पर भी संस्कृतों की भाषा बोलते थे।

१. जर्नेख बब्बे ब्रांच रायक एशियाटिक सोसायटी, भाग १६ ए० १४६-६४।

२. अथवंवेद १४।

३. पंचविंश ब्राह्मण १७.१-२।

४. वहीं १७,१,६ ।

४. तुलना करें — तसलवा तोर कि मोर। यह भोजपुर की एक कहाबत है। बे बलात् भी दूसरों का धन हदए लेते थे।

- (ग) निन्दित । या मनुष्य हत्या के दोषी जो अपने पार्थों के कारण जाति-च्युत हो गये थे तथा जो कूर थे।
- (घ) समनीच मेश्र<sup>2</sup> वैदिक इन्डेक्स के लेखकों के मत में समनीच मेश्र वे बात्य थे, जो नपुंसक होने के कारण चांडातों के साथ जाकर रहते थे; किन्तु यह व्याख्या युक्ति-युक्त नहीं जँबती। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रायों ने इन बात्यों को भी श्रार्य धर्म में मिलाने के लिए स्तोम निर्माण किया जो स्त्री-प्रसंग से वंचित हो चुके थे तथा जो बहुत युद्ध हो चुके थे जिससे बात्यों का सारा परिवार बाल-युद्ध रुग्ण सभी वैदिक धर्म में मित्र जायें।

# व्रात्यस्तोम का तात्पर्य

यद्यिष पंचित्रंश ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया है कि स्तोम का तात्पर्य है समृद्धि की प्राप्ति, किन्तु लाट्यायन श्रोतसूत्र कहता है कि इस संस्कार से ब्राह्म द्विज हो जाते थे। जब यह स्तोम पंचित्रश ब्राह्मण में लिखा गया, संभव है, उन समय यह संस्कार साधारणतः लुप्तश्राय नहीं हो चुका था, श्रव्यथा इसमें देवलोक में जाने की कहानी नहीं मढ़ो जाती। किस प्रकार देवों ने इस संस्कार का श्राविष्कार श्रीर स्वागत किया, इसकी कल्पना लुप्तग्रय तथा शंकास्पद संस्कारों को पुनर्जावन देने के लिए की गई। जब सूत्रकारों ने इसपर कलम चलाना श्रारंभ किया तब यह स्तोम मृतप्राय हो चुका था। क्योंकि—लाट्यायन श्रीर श्रव्य सूत्रकारों की समम में नहीं श्राता कि सचमुच ब्राह्मण्यन का क्या श्र्र्य है ?

जब मूत्रकारों ने बात्यस्तोम के विषय में लिखना प्रारंभ किया, प्रतीत सोता है कि तब प्रथम दो स्तोम अव्यवहृत हो चुके थे। अतः उन्हें विभिन्न स्तोमों का श्रंतर ठीक से समम में नहीं आता। वे गड़बड़माला कर डालते हैं। कात्यायन कि सीम का तात्पर्य ठीक से बतलाता है। वह कहता है कि प्रथम स्तोम बात्यगण के विशेष कर हैं और चारों दशाओं में एक गृहपति का होना आवश्यक है। सभी स्तोमों का साधारण प्रभाव यह होता है कि इन संस्कारों के बाद वे बत्य नहीं रह जाते और आर्य संघ में मित्रने के योग्य हो जाते हैं। बात्य स्तोम से सारे बात्य समुद्राय का आर्यो में परिवर्त्तन कर तिया जाता था न कि किसी व्यक्ति विशेष अनार्य का। दसरों को अपने धर्म में प्रविष्ट कराना तथा आर्य बना लेना राजनीतिक चाल थी और इसकी घोर आवश्यकता थी। धार्मिक और सामाजिक मतमेद बेकार थे। ये आर्यों के लिए अपनी सभ्यता के प्रसार में क्वावट नहीं डाल सकते थे।

#### व्रात्य सभ्यता

ब्रात्यों के नेता या गृहपित के सिर पर एक उष्णीष रहता था, जिससे धूप न लगे। बह एक सोंटा या चाबुक (प्रतोद) लेकर चलता था तथा विना वाण का एक ज्याहोड़ रखता था जिसे हिदी में गुलेत कहते हैं। मगध में बच्चे श्रव भी इसका प्रयोग करते हैं। गुलेल के

१. पंचिवश ब्राह्मण १७-२-२

२. ,, ,, १७-४-१

३. लाटयायन श्री ० सू**० म ६-२६** 

४ , ,, ,, म-६,

कास्यायन श्रीत सुत्र २२-१-४ — २८

६. पन्चिवश त्राह्मग् १७-१-१४

लिए वे मिट्टी की गोती बनाकर सुखा लेते हैं श्रोर उसे बड़ी तेजी से चलाते हैं। ये गोलियाँ वाण का काम देती हैं। बौधायन के अजुसार बात्य की एक धनुष श्रोर चर्म-निषंग में तीन वाण दिये जाते थे। बात्य के पास एक साधारण गाड़ी होती थी, जिसे विषय कहते थे। यह गाड़ी बाँस की बनी होती थी। घोड़े या खच्चर इसे खींचते थे। उनके पास एक दुपटा भी रहता था जिसपर काली-काली धारियों वाली पाद होती थी। उनके साथ में दो छाग का चर्म होता था— एक काला तथा एक खेत। इनके श्रेष्ठ या नेता लोग पगड़ी बाँधते थे तथा चाँदी के गहने पहनते थे। निम्न श्रोणी के लोग भेड़ का चमड़ा पहन कर निर्वाष्ट करते थे। ये चमड़े बीच की लम्बाई में सिले रहते थे। कपड़ों के धागे लाल रंग में रंगे जाते थे। बात्यलोग चमड़े के जूते भी पहनते थे। गृहपति के जूते रंग-विरंगे या काले रंग के श्रोर नोकदार होते थे। समध्यवस् का पुत्र कुशी कि एक बार इनका गृहपति बना था। खर्गल के पुत्र लुशाकि पे ने इन्हें शाप दिया श्रीर वे पतित हो गये।

वात्यों की तीन श्रेणियाँ होती थीं—शिचित, उच्चवंश में उत्पन्न तथा धनी, क्योंकि लाट्यायन कि कहता है कि जो शिचा, जन्म या धन में श्रेष्ठ हो, उसे तैंतीसें बात्य अपना गृहपति स्वीकार करें। तैंतीस बात्यों में से प्रत्येक के लिए हवन के अलग-अलग अग्निकुंड होने चाहिए। शासक बात्य राजन्यों का बौद्धिक स्तर बहुत ऊँचा था। किन्तु, शेष जनता अधिवश्वास श्रीर श्रज्ञान में पगी थी, यद्यपि दरिद न थी।

जब कभी बात्य को ब्रह्मविद् या एक बात्य भी कह कर स्तुति करते हैं, तब हम पाते हैं कि प्रशंसा करता हुआ मागध और छैजछबीली पुँखली (वेश्या) सर्वदा उपके पीछे चलती है। वेश्या आयों की सम्यता का अंग नहीं हो सकती; क्योंकि आर्य सर्वदा उपच भाव से रहते थे तथा विषय-वासनाओं से वे दूर थे। महाभारत में भी मगध वेश्याओं का प्रदेश कहा गया है। आग का सूत राजा कर्ण श्यामा मागधी वेश्याओं को, जो नृत्य, संगीत, वाद्य में निपुण थीं; अपने प्रति की गई सेवाओं के लिए भेंट देता है। अतः अधर्ववेद और महाभारत के आधार पर हम कह सकते हैं कि पुँश्चली वैदिक आर्य सम्यता का अंग न थी। पुँश्चली नारियों की प्रधा बात्यों की सम्यता में जन्मी थी। अतः हम कह सकते हैं कि बात्यों की सम्यता अत्यन्त उपच कोटि की थी।

१. बोधायन श्रोत सुत्र १८-२४।

२. तारड्य ब्राह्मण्।

३. प्रचिवंश ब्राह्मगा १८-१-१४।

अ. खुषाकि ( ऋग्वेद १०-क्ष - १; १.१८ ) इन्द्र का पुत्र है । संभव है लुपाकि पि
और खुषाकि पि एक ही हो जिसने बास्यों को यज्ञहीन होने के कारण
शाप दिया ।

र. प्रचिवंश **ब्राह्मण १७-४-३**।

६. बाट्यायन श्रीत सूत्र म.६।

७. महाभारत कर्ण पर्व ३८.१८।

## व्रात्य धर्म

धार्मिक विश्वास के संबंध में बात्यों को स्वच्छन्द विचारक कह सकते हैं; किन्तु बात्य अनेक प्रकार के भूत, डाइन, जाइगर श्रीर राज्ञसों में विश्वास करते थे। सूत श्रीर मागध इनका पौरोहित्य करते थे। जिस देश में सूत रहते थे, उस देश में सूत श्रीर जिस देश में मागध रहते थे, वहाँ मागध पुरोहित होते थे। इन पुरोहितों का काम केवल निश्चित मंत्र श्रीर जाइ-टोने के शब्दों का उच्चारण करना होता था। माइ-फ़्रूँक करना तथा सत्य श्रीर किल्पत पार्थों को दूर करने के लिए प्रायश्चित किया करवाना, ये भी उनके काम थे। राजा श्रीर सरदार श्राध्यात्मिक विषयों एवं सृष्टि की उत्पत्ति श्रादि पर विचार करने के लिए विवाद सभाएँ करवाते थे तथा इन विचारों को गृढ कहकर जन साधारण को उनके सम्पर्क में श्राने नहीं देते थे।

वात्य या वातीन गण त्रिय थे श्रीर पतंजित के श्रनुसार वे श्रनेक श्रेणियों में विभक्त थे। ये घोर परिश्रमी थे श्रीर श्रवस्य खानाबदोश का जीवन बिताते थे। राजन्यों के उच्च दार्शनिक सिद्धान्तों का रहस्यमय रहना स्वामाविक था; क्योंकि सारी शेष जनता कूपमंह्रक होने के कारण इस उच्चज्ञान का लाभ उठाने में श्रयमर्थ थी। नरेन्द्रनाथ घोष का मत है कि मगध देश में मलेरिया श्रीर मृत्यु का जहाँ विशेष प्रकीप था, वहाँ केवल वात्य देवता ही मान्य थे। ये यथा समय एष्टिकत्तीं, प्रतिपालक श्रीर संहारक होते थे या प्रजापित, विष्णु एवं रह्य-ईशान-महादेव के नाम से श्रमिहित किये जाते थे।

वायु पुराग (६२,१३८ ६) में पृथु वैषय की कथा है कि सूत और मागधों की उरपत्ति प्रथम श्रमिषिक सम्राट् के उपलच्य में प्रजापति के यज्ञ से हुई। पृथु द्वारा संस्थापित राजवंशों की ऐतिहासिक परंपरा को ठोक रखना और उनकी स्तृति करना ही इनका कार्य-भार था। ये देव, ऋषि श्रीर महात्माश्रों का इतिहास भी वर्णन करते थे। ( वायु १-३१ )। श्रतः सत उसी प्रकार पुराणीं के संरचक कहे जा सकते हैं जिस प्रकार बाह्मण वेदों के। सूत अनेक कार्य करते थे । यथा -- सिपाही, रथचालक शरीर-चिकित्सक इत्यादि ( वायु ६२-१४० )। सूत प्रामणी के समान का एक राजपुरुष था जो एकाइसूत्र में (पञ्चविश बा० १६-१-४) साठ वीरों की तरह राजा की रचा करता था तथा राजसय में ११ रित्यों में से एक था (शतपथ बा० ४-३ १ ४: अथर्ववेद ३-५-७)। सत को राजकत कहा गया है। तैतिरीय संहिता में सत को श्रहन्य कहा गया है ( ४-४-२ )। इससे सिद्ध होता है कि सृत बाह्मण होते थे। कृष्ण के भाई बजदेव को जोमहर्पण की हत्या करने पर ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त करना पहा था। जब वह ऋषियों को पुराण सुना रहा था तब बलराम के छाने पर सभी ऋषि उठ खड़े हुए; किन्तु लोमहर्षेण ने व्यासगदी न छोड़ी। इसपर ऋ इ होकर बजराम ने वहीं उसका श्रंत कर दिया । सत महामति श्रीर मागध प्राज्ञ होता था। राजाझों के बीच यूरोर के समान सूत संवाद न होता था। यह काम इत का था, सुत का नहीं।

२. महाभाष्य ४-२-२१।

इयडो आर्यन जिटरेचर एगड कल्चर, कलकत्ता, १६३४ पृ० ६४ ।

४. अथर्ववेद १४.६.६।

श्रीपनिषदिक विवादों के श्रनुसार त्रितय के सदस्यों का व्यक्तित्व नष्ट हो गया श्रीर वेदान्त के श्रात्म ब्रझ में वे लीन हो गये। वे प्रजापित को ब्रह्मा के नाम से पुकारने लगे। पुराणों में भी उन्हें ब्रह्मा, विष्णु श्रीर महादेव के नाम से पुकारा गया है श्रीर श्राजकल भी हिंदुश्रों के यहाँ प्रचलित है। बात्यों के शिर पर ललाम या त्रिपुणड शोभता था।

### व्रात्य काण्ड का विश्लेषण

इस काएड को हम दो प्रमुख भागों में बाँड सकते हैं—एक से सात तक श्रोर श्राठ से श्राठ स्थान का तक। प्रथम भाग कमबद्ध श्रोर पूर्ण है तथा वात्य का वर्णन श्रादि देव की तरह श्रानेक उत्पादक श्रांगों सहित करता है। इसरा भाग वात्य-परम्परा का संकलन मात्र है। संख्या श्राठ श्रोर नौ के छन्दों में राजाश्रों की उत्पत्ति का वर्णन है। १० से १३ तक के मंत्र वात्य का पृथ्वीश्रमण वर्णन करते हैं। १५-१७ में वात्य के स्वासोच्छ्वास का तथा जगत् प्रतिपालक का वर्णन है तथा १० वाँ पर्याय वात्यों को विस्व साक्षि के छप में उपस्थित करता है।

ब्रान्य रचना की शैती ठीक वही थी जो अथर्ववेद के ब्रात्य कांड में पाई जाती है। ये मंत्र वैदिक छन्दों से मेल नहीं खाते; किन्तु इनमें स्पष्टतः छन्द परम्परा की गति पाई जा सकती है तथा इनमें शब्दों का विन्यास अनुपात से है।

प्रथम सूक्ष सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का वर्णन करता है। उसमें वात्य की आदि देव कहा गया है। पृथ्वी की प्तातमा को ही बात्य सभी वस्तुओं का आदि एवं मून कारण समभते थे। प्रथम देवता की ज्येष्ट ब्रह्मण्य कहा गया है। यह भी कहा गया है कि महात्माओं के विचरण तथा कार्यो से ही शिक्ष का संचार होता है। अतः सनातन और श्रेष्ठ बात्य को ही सभी वस्तुओं का मूल कारण बताया गया है।

इसके गितशील होने से ही भूमंडल की समस्त मृतप्राय शिक्तयाँ जाग उठती हैं। ब्राह्मणों के तप एवं यज्ञ की तरह ब्रास्यों के भी सुवर्ण देव माने गये हैं श्रौर ये ही पृथ्वी के मूल कारण हैं। ब्रास्य परम्परा केवल सामगेद श्रौर अधर्व से वेद में ही सुरित्तत है श्रम्यथा ब्रास्य-परम्परा के विभिन्न श्रंशों को ब्राह्मण साहित्य से श्राम्ल निकालकर फेंक देने का यत्न किया गया है। श्रम्रजनित सुवर्ण 3 ही सांख्य का श्रदश्य प्रधान है जो दश्य जगत का कारण है। प्रथम पर्याय में ब्रास्य सम्बन्धी सभी उल्लेख नपुंसक लिंग में हैं श्रौर इसके बाद दिव्य शिक्तयों की परम्परा का वर्णन है, जिसका श्रम्त एक ब्रास्य में होता है।

दो से सात तक के सुकों में विश्ववयापी मनुष्य के रूप में एक बात्य के भ्रमण श्रीर कियाश्रों का वर्णन है जो संसार में बात्म के भ्रच्छन्न रूप में घूमता है। विश्व का कारण संसार में भ्रमण करनेवाली वायु है। ये सूक्त एक प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं—वर्षा, श्रम्न तथा भूमि की उवर्रता का भी वर्णन करते हैं। चौदहवें सूक्त में दिव्य शिक्तगाँ विश्व बात्य की भ्रमण-शिक्त से उत्पन्न होती है।

द्वितीय सूक्त बात्य का परिश्रमण वर्णन करता है। वह चारों दिशाओं में विचरता है। इसके मार्ग, देव, साम श्रीर श्रतुयायी विभिन्न दिशाश्रों में विभिन्न हैं। विश्व बात्य एवं

हावर का डेर ब्रास्य देखें तथा भारतीय अनुशीलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १६६० वै० सं० प० १६—१२ देखें।

२. प्रथर्वेद १०.७-१७।

रे. **अथ**वैवेद् १४.१.र ।

सांसारिक वात्य के साथी और सामग्री सब जगह है जो धर्मकृत्यों के लिए विचरते हैं। यही पूर्त प्रदिचिणा है। छठे सुक्त में सारा जगत विश्व वात्य के संग घूमता है और महत्ता की धारा में मिल जाता है (महिमा सदुः)। वही संसार के चारों श्रोर विस्नीर्ण महा समुद्र हो जाता है। वात्य विश्व के कोने-कोने में वायु के समान व्याप्त है। जहाँ कहीं वात्य जाता है, प्रकृति की शिक्तगाँ जाग खड़ी होती हैं और इसके पीछे चत्तने लगती हैं। दूसरे सूक्त से प्रकट है कि वात्यों की विश्व की श्राध्यात्मिक कल्पना श्रपनी थी। इसमें विभिन्न जगत् थे और प्रत्येक का वन्द्य देव भी श्रलग था और ये सभी सनातन वात्य के श्रधीन थे।

तृतीय सूक्त में विशव बात्य एक वर्ष तक सीधा खड़ा रहता है। उनकी श्रासन्दी (बैठने का श्रासन) महाबत का चिह्न है। बात्य संसार का उद्गाता है श्रीर विशव को अपने साम एवं श्रोम के उच्चारण से व्याप्त करता है। सभी देव एवं प्रजा उसके श्रानुयायी हैं तथा उसकी मनः कल्पना उसकी दूती होता है। श्रानादि बात्य से रज उत्पन्न होता है श्रीर राजन्य उससे प्रकट होता है। यह राजन्य सवन्ध्र वैश्यों का एवं श्रानों का स्वामी तथा श्रान्य का उपभोक्ता है। जाता है। नवम सूक्त में सभा, समिति, सेना, सुर। इत्यादि, जो इन ब्राह्मणों के महा समुदय हैं, तथा पियक हों के सुं ड इस बात्य के पीछे-पीछे चलते हैं।

दसवें त्रौर तेरहवें सूक में सांसारिक नात्य दिहातों तथा राजन्यों एवं साधारण व्यक्ति के घर श्रितिथ के रूप में जाता है। यह अमणशाति श्रितिथ संभवतः वैवानस है जो बाद में यित, योगी श्रीर सिद्ध कहलाने लगा। यह नात्य एक नात्य का पृथ्वी पर प्रतिनिधि था। यदि नात्य किसी के घर एक रात ठहरता था तो गृहस्थ पृथ्वी के सभी पुरायों को पा लेता था, दूसरे दिन ठहरता तो श्रन्तिर के पुरायों को, चौथे दिन ठहरता तो श्रन्तिर के पुरायों को, तृतीय दिन ठहरता तो स्वर्ग के पुरायों को, चौथे दिन ठहरता तो प्रतितिपृत पुराय को श्रीर यदि पाँचवें दिन ठहरता तो श्रविजित पूत श्रयनों (घरों) को प्राप्त कर लेता था। कुछ लोग नात्य के नाम उपर भी जीते थे जैसा कि श्राजकल श्रमेक साधु, नाम के साधु बनकर, साधुओं को बदनाम करते हैं। किन्तु गृहस्थ को श्रादेश है कि नात्य बुव (जो सचमुच नात्य न हो, किन्तु श्रपनेको नात्य कहकर पुजवावे उसे नात्य नुव कहते हैं) भी उसके घर श्रतिथि के रूप में पहुँच जाय तो उसे सत्य नात्य की सवा का ही पुराय मिलेगा। बारहवें सुक्त में श्रतिथि पहले के ठाट श्रीर श्रमुगायियों के साथ नहीं श्राता। श्रव वह विद्वान नात्य हो गया है जिसके ज्ञान ने नात्य के कर्म-कांड का स्थान ले लिया है। यह नात्य प्राचीन भारत का अमणशील योगी या संन्याकी है।

चतुर्दश सूक लघु होने पर भी रहस्यवाद या गृढार्थ का कीष है। संबार की शक्तियाँ तथा विभिन्न दिन्य जीवों के द्वादश गण उठकर नात्य के पीछे-पीछे बारहों दिशाओं में चलते हैं। ये द्वादश गण विभिन्न भच्य तैयार करते हैं तथा संस्कृत सांसारिक नात्य उन्हें उनके साथ बाँटकर खाता है। इस सूक्त को सममने के लिए प्राचीन काल के लोगों के अनुसार अम्न का गुण जानना आवश्यक है। नात्य अध्ययन का यह एक मुख्य विषय था। अध्ययन के विषय थे कि अन्न किस प्रकार शरीर में व्याप्त हो जाता है और कैसे मनःशक्ति का पोषण करता है: भच्य

१. भ० वे० १४.८.१-२।

<sup>₹. ,, ,,</sup> १₹.5.₹।

<sup>₹. &</sup>quot; , 9₹.9₹.99 I

वस्तुओं में सत्यतः कौन वस्तु भच्याय है श्रीर कौन-सी शक्ति इसे पचाती है। यह प्रकृति श्रीर चेतन की समस्या का श्रारम्भ मात्र था। इससे श्रम्न श्रीर उसके उपभोक्ता का प्रश्न उठता है तथा प्रधान या पुरुष के श्रद्ध तवाद का भी। श्रतः इस चतुर्दश सुक्त को बात्य कांड का गृद्ध तत्त्व कह सकते हैं। इसका श्राध्यात्मिक निरूपण महान् है। बःत्य के श्राध्यात्मिक श्रस्तित्व श्रीर उत्पादक शिक्तयों से विश्व का प्रत्येक कोना व्याप्त हो जाता है। विश्व एक नियमित सजीव देह है जिसका स्वामी है—श्रनादि बात्य। विद्वान् बात्य इस जगत् में उसका सहकारी है।

श्रनादि बात्य २१ प्रकार से स्वास लेता है, श्रतः ऐसा प्रतीत होता है कि संसारिक बात्य भी किसी-किसी प्रकार का प्राणायाम करता होगा तथा जिस प्रकार पूर्ण वर्ष भर सीधा खड़ा रहता था। उसी प्रकार बात्य भी कुछ-न-कुछ योग कियाएँ करता होगा। हमें यहीं पर हठयोग का बीज किलता है। योग की प्रकिया एवं त्रिगुणों १ का मुल भी हमें बात्य-परंपरा में ही मिलेगा।

श्रतः यह सिद्ध है कि बारय कांड एकबात्य का केवल राजनीतिक दथकंडा नहीं है; किन्तु बैदिक श्रार्थों के लाभ के लिए वेदान्तिक सिद्धान्तों का भी प्रचार करता है।

## वैदिक और वात्य धर्म

भारतीय आर्थ चाहित्य और संस्कृति अनेक साहित्यों और संस्कृतियों के मेलजोल से उत्पन्न हुई है। मूलतः इसके कुछ तत्त्व अनार्थ, शाच्य एवं बात्य है। उपनिषद् और पुराणों पर बात्यों का काफी प्रभाव पड़ा है जिस प्रकार त्रयों के उत्पर वैदिक आर्थों को गहरी छाप है। दोनों संस्कृतियों का संघटन सर्वप्रथम मगध में ही हुआ। अध्वेवेद का अधिकांश संभवतः बात्य देश में ही पुरोहितों के गुटका के रूप में रचा गया, जिसका प्रयोग आर्थ बाहाण आर्थ धर्म परिणत बात्य यजमानों के लिए करते थे। संभवतः अध्वेवेद को वेद की सूची में नहीं गिकने का यही मुख्य कारण मालूम होता है। उपनिषदों का दृढ सिद्धान्त है कि वैदिक स्वर्ग की इच्छा तथा परिपूर्त आपनिषदिक ब्रह्म-प्राप्ति के मार्ग में बाधक है; क्योंकि संसारिक सुखों के लेश मात्र भोग से ही अधिक भोग की कामना होती है तथा पूर्त न होने से खानि होती है। अतः ब्रह्मविद् का उपदेश है कि पूर्णत्याग सच्चे सुख का मार्ग है, न कि वैदिक स्वर्ग के लिए निरन्तर अभिलाषा और हाय-हाय करना।

अनुमान किया जाता है कि श्रोपनिषदिक सिद्धान्तों का प्रसार ब्रास्य राजन्यों के बीच वैदिक आर्यों से स्वतंत्र रूप में हुशा। ब्राह्मण साहित्य में भी वेदान्त के मूलतत्त्वों का एकाधिकार चित्रयों २ की दिया गया है। यह चित्रय श्रार्यवासियों के लिए उपयुक्त न होगा; क्यों कि आर्य जाति की प्रारंभिक श्रवस्था में ब्राह्मण श्रीर चित्रय विभिन्न जातियाँ नहीं थीं। यह वचन केवल प्राची के ब्रात्य राजन्यों के लिए ही उपयुक्त हो सकेगा जिनकी एक विभिन्न शाखा थी तथा जो श्रपने सूत पुरोहितों को भी श्रादर के स्थान पर दूर रखते थे। सत्यतः जहाँ तक विचार, सिद्धान्त एवं विश्वास का चेत्र है, वहाँ तक श्रार्थ ही श्रीपनिषदिक तत्त्वों में परिवर्तित हो गथे तथा इस मये श्रार्थ धर्म के प्रचार का दंभ भरने लगे। वेद ज्ञान पूर्ण ब्राह्मण भी हाथों में सिमधा लेकर इन राजन्यों के पास जाते थे; क्योंकि इन्हीं राजन्यों के पास इन गृह सिद्धान्तों का श्रानकोष था।

१. भ० वे० १०. म. ४३।

२. यीता ६. २.।

# चतुर्थ ऋध्याय

## प्राङ्मौर्यवंश

पाणिनि १ के गणपाठ में कहवों का वर्णन भर्ग, केकय एवं काशमीरों के साथ आता है। पाणिनि सामान्यतः प्राङ्मीर्य काल का माना जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण २ में चेरों का वर्णन वंग और मगधों के साथ आता है। पुराङ्मों का वर्णन 3 आन्त्र, शबर श्रीर पुलिदों के साथ किया गया है। ये विश्वामित्र के पचास ज्येष्ठ पुत्र शुनःशेप के पोष्यपुत्र न मानने के कारण चांडाल कहे गये हैं। इन पुराङ्मों का देश श्राधुनिक बिहार-बंगाल था, ऐसा मत किया श्रीर मैकडोनल का है। संभवतः यह प्रदेश श्राजकल का छोटानागपुर, कर्क खराड या भारखंड है, जहाँ मुराडों का आधिपत्य है।

वैशाली शब्द वैदिक साहित्य में नहीं मिलता; किन्तु श्रथवंवेद भ में एक तत्त्वक वैशालेय का उल्लेख है जो विराज का पुत्र श्रीर संभवतः विशाल का वंशज है। पंचविंश ब्राह्मण भ में ये सर्पसत्र में पुरोहित का कार्य करते हैं। नाभानिदिष्ट, जो पुराणों में वैशाली के राजवंश में है, ऋग्वेद १०-६२ सुक्क का ऋषि है। यह नाभानिदिष्ट संभवतः श्रवेस्ता ७ का नवंजोदिष्ट है।

शतपथ ब्राह्म पं में विदेव माथव की कथा पाई जाती है। वैदिक साहित्य ° में विदेह का राजा जनक ब्रह्म विद्या का संरच्चक माना जाता है। यजुर्वेद १° में विदेह की गायों का उल्लेख है। भाष्यकार इस गौ का विशेषण मानता है और उन्होंने इसका अर्थ किया है दिव्य देह-धारी गौ। स्थान विशेष का नाम स्पष्ट नहीं है।

पाणिनि ४.१.१७८। यह एक द्यारचर्य का विषय है कि संस्कृत साहित्य का सबसे महान् पण्डित एक पाठान था जिसने प्रष्टाध्यायी की रचना की।

२, ऐतरेय २.१.१।

ऐतरेय ब्राह्मण ७,१८ सांख्यायन श्रीत सूत्र १५.२९ ।

४. वैदिक इन्डेक्स भाग १ ए० १३६।

<sup>₹.</sup> भ्रथवंवेद ८.१०.२६।

६. पं० जा० २५.१४.३।

७, वैदिक इंडेक्स १.४४२।

म. शतपथ झा॰ १.४.१.१० इत्यादि

वृहद्वारययक उपनिषद् ६.म.२; ४.२.६; ६.३०। शतपथ बाह्यसा १६.६.१.२; ६.२.१; ६.१। तैत्तिरीय बाह्यसा २.१०६.६।

१०. तैत्तिरीय संहिता २.१.४.४; काठक संहिता १४.१ ।

श्चर्यन वेद में श्चर्य का नाम केवल एक बार श्चाता है। गोपथ शाहाण में श्चर्य शब्द 'श्चर्य मगधाः' समस्त पद में व्यवहृत है। ऐतरेय ब्राह्मण में श्चर्य वैरोचन श्रभिषिक राजाओं की सूची में है।

मगध्र का उल्लेख भी सर्वप्रथम श्रथवंवेद में ही मिलता है। यह ऋग्वेद के दो स्थलों में आता है तथा नन्दों का उल्लेख पाणिनि के लच्यों में दो स्थानों पर हुआ है।

यद्यपि प्रद्योत श्रीर शिशुनागवंश का उल्लेख किसी भी प्राट्मीर्य साहित्य में नहीं मिलता तो भी पौराणिक, बौद्ध श्रीर जैन स्रोतों के श्राधार पर हम इस काल का इतिहास तैयार करने का यत्न कर सकते हैं। विभिन्न वंशों का इतिहास-वर्णन वैदिक साहित्य का विषय नहीं है। ये उल्लेख प्राय: श्राकिश्मिक ही हैं। इस काल के लिए पुराणितिहास का श्राश्रय लिये विना निर्वाह नहीं है।

१. ग्रथद्वेद ४.२२.१४।

२. गोपथ झा॰ २.६।

३. ऐतरेय बा॰ ८.२२।

४. अथर्ववेद ४.२२.१४।

५. ऋग्वेद १.३६.१८; १०.४६.६।

६. पायिनि २.४.२१; ६.२.१४।

## पंचम ऋध्याय

#### ब रुष

करण मनुषेवस्वत का षष्ठ पुत्र श्या श्रीर उसे प्राची देश का राज्य मिला था। मालूम होता है कि एक समय काशी से पूर्व श्रीर गंगा से दिख्ण समुद्र न तक सारा भूखंड करूप राज्य में सिन्नहित था। श्रीनेक पीढ़ियों के बाद तिति ज्ञु के नायकत्व में पश्चिम से श्रानवों की एक शाखा श्राई श्रीर लगभग कलिपूर्व १३४२ में श्रपना राज्य बसा कर उन्होंने श्रंग की श्रपनी राजधानी बनाया।

करुष की संतित को कारुष कहते हैं। ये दान्तिणात्यों से उत्तरापथ की रन्ना करते थे तथा ब्राह्मणों एवं ब्राह्मणधर्म के पक्ते समर्थक थे। ये कहर लड़ाके ये। महाभारत युदकाल में इनकी अनेक शाखाएँ यीं, जिन्हें आस-पास की अन्य जातियाँ अपना समकन्न नहीं समस्ती थी।

इनका प्रदेश दुर्गम था श्रीर वह विन्ध्य पर्वतमाला पर स्थित था। यह चेरी, काशी एवं वत्स से मिला हुत्रा था। श्रत: हम कह सकते हैं कि यह पहाड़ी प्रदेश वत्स एवं काशी चेदी श्रीर मगध के मध्य था। इसमें बघेतलंड श्रीर बुन्देत्तलंड का पहाड़ी भाग रहा होगा। इसके पूर्व दिल्ला में मुंड प्रदेश था तथा पश्चिम में यह केन नदी तक फैला हुत्रा था।

रामायण से आभास मिलता है कि कारण पहले आधुनिक शाहाबाद जिले में रहते थे और वहीं से दिल्लिण और दिल्लिण-पश्चिम के पहाड़ों पर भगा दिये गये; क्योंकि यहाँ महाभारत काल में तथा उसके बाद वे इन्हीं प्रदेशों में पाये जाते हैं। उन दिनों यह घोर वन था जिसमें अनेक जंगली पशु-पद्धी रहते थे। यहाँ के वासी मुखी थे; क्योंकि इस प्रदेश में घन-धान्य का प्राचुर्य था। बक्सर में वामन भगवान का अवतार होने से यह स्थान इतना पूत हो चुका था कि स्वयं देवों के राजा इन्द्र भी ब्राह्मण ( वृत्र ) हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए यहाँ आये थे। रामचंद्र अपनी मिश्वला-यात्रा में बक्सर के पास सिद्धाक्षम में ठहरे थे। यह अनेक वैदिक प्रहृषियों का वास-स्थान था।

१. वायु ८६.२.३; ब्रग्नाएड ३.६१.२.३; ब्रग्न ७.२४.४२ ; हरिवंश ११.६४८; मत्स्य १२.२४; प्रम ४.८.६२६; शिव ७.६०.३१; आगि २७६.१७; मार्केण्डेय १०३.१; लिंग १.६६.४१; विष्णु ४.१.४; गरूड १.१३८८।

२. महाभारत २-४२-१२६।

३. भागवत ३.२.१३।

४. रामायण १.२४.१३.२४।

शाहाबाद जिल्ला गजेटियर (बक्सर)।

जिस समय श्रयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे, उस समय करुष देश में राजा सुन्द की नारी ताटका करुषों की श्रधिनायिका थी। वह श्रपने प्रदेश में श्राथमों का विस्तार नहीं होने देना चाहती थी। उसका पुत्र मारीच रावण का मित्र था। कौशिक श्रूषि ने रामभद्र की सहायता से उसे श्रपने राज्य से हटा कर दिल्ला की श्रोर मार भगाया। बार-बार यतन करने पर भी वह श्रपना राज्य फिर न पा सका; श्रतः उसने श्रपने मित्र रावण की शरण ली। ताटका का भी श्रंत हो गया श्रीर एसके वंशाजों को विश्वामित्र ने तारकायन गोत्र में मिला लिया।

कुरवंशी वसु के समय करण चेदी राज्य के श्रन्तर्गत था। किन्तु यह प्रदेश शीघ ही प्राय: क॰ सं॰ १०६४ में पुन: स्वतंत्र हो गया। कारण वंश के ख़द्ध शर्मा<sup>२</sup> ने वसुदेव की पंच वीर<sup>3</sup> माता के नाम से ख्यात कन्याश्रों में से एक प्रथुकीर्ति का पाणि-पीडन किया। इसका पुत्र दन्तवक करण देश का महाप्रतापी राजा हुआ। यह दौपदी के स्वयंवर मे उपस्थित था।

मगध सम्राट् जरासंध प्राय: क० सं० १२११ में श्रापने सामयिक राजाओं को पराजित करके दन्तवक को भी शिष्य के समान रखता था। किन्तु जरासंध की मृत्यु के बाद ही दन्तवक पुनः स्वाधीन हो गया। जब सहदेव ने दिग्विजय की तब करुपराज को उनका करद बनना पड़ा। महाभारत युद्ध में पाएडवों ने सर्वत्र सहायता के लिए निमंत्रण भेजे तब कारुवों ने भृष्ठकेतु के नेतृत्व में युधिष्ठिर का साथ दिया। इन्होंने बड़ी वीरता से लड़ाई की; किन्तु ये १४००० वीर चेरी भी भी की लोगों के साथ रण में भी कि हाथों मारे गये।

बौद्धकालिक अवशेषों का [ साधाराम = सहस्राराम के चंदनपीर के पास पियदसी श्रिभिलेख छोड़कर ] प्रायेण श्रिष्ठितिक शाहाबाद जिले में अभाव होने के कारण मालूम होता है कि जिस समय बौद्धधर्म का तारा जगमगा रहा था, उस समय भी इस प्रदेश में बौद्धों की जड़ जम म सकी। हुवेनसंग ( विक्रम शती ६ ) जब भारत-अमण के निए आया था तम यह मोहोसोलो ( मसाद, आरा से तीन कोस परिचम ) गया था और कहता है कि यहाँ के सभी वासी आहाण धर्म के श्रनुयायी थे तथा बौद्धों का श्रादर वहीं करते थे।

श्राधुनिक शाहाबाद जिले के प्रधान नगर को प्राचीन काल में श्राराम नगर कहते थे, को नाम एक जैन श्रभिलेख में पाया जाता है। श्राराम नगर का श्रर्थ होता है मठ-नगरी श्रीर यह नाम संभवतः बौदों ने इस नगर को दिया था। होई के श्रनुसार इस नगर का प्राचीन

१. सुविमाजचन्द्र सरकार का प्रजुकेशनक्ष भाइवियाज एयड इंस्टीक्यूशन इन ऐंसियंट इविडया, १६२८, ए० ६४ देखें। रामायण १-२०-१-२१ व २४।

२. महाभारत २०-१४-१०।

ब्रह्मपुरागा १४-१६-ग्रन्य थीं — पृथा, श्रुतदेवी, श्रुतश्रवा तथा राजाधिदेवी ।

**४. महाभारत १-२०१-१६**।

प्र. सहाभारत ६-१०६**-**१८।

६. बीख २-६१-६४।

७, बारिक्योलाजिक्स सर्वे बाफ इंडिया भाग ३ ए० ७०।

नाम आराद था श्रीर गीतम बुद्ध का गुरु श्रार।दकलाम जो सांख्य का महान पंडित था, इसी नगर का रहनेवाला था।

पाणिनि भर्ग, योधय, केकय, काश्मीर इत्यादि के साथ कारुकों का वर्णन करता है आरे कहता है कि ये वीर थे। चन्द्रगुप्त मौर्य का महामंत्री चाणक्य अर्थशास्त्र में करूप के हाथियों को सर्वोत्तम बतलाता है। बाण अपने हर्षचिरत में करुपाधिपति राजा दध्न के विषय में कहता है कि यह दध्न अपने ज्येष्ठ पुत्र को युवराज बनाना चाहता था; किन्तु इसी की यह स्थके पुत्र ने इसकी शस्या के नीचे छिपकर पिता का वध कर दिया।

शाहाबाद श्रीर पलाम् जिले में श्रमेक खरवार जाति के लोग पाये जाते हैं। इनकी परम्परा कहती है कि ये पहले रोहतासगढ के सूर्यवशी राजा थे। ये मुंड एवं चेरों से बहुत मिलते-जुलते हैं। रोहतासगढ से प्राप्त त्रयोदश शती के एक श्रमिलेख में राजा प्रतापधवल श्रपनेको खयरवाल कहता है। पुराणों में कहप को मनु का पुत्र कहा गया है तथा इसी के कारण देश का भी माम कहप पड़ा। कालान्तर में इन्हें कहवार (कहप की संतान) कहने लगे, जो पीछे 'खरवार' के नाम से ख्यात हुए।

ऐतरेयारएयक में चेरों का उल्लेख अत्यन्त आदर से वंग श्रीर वगधी (मगधों) के साथ किया गया है। ये वैदिक यहाँ का उल्लंघन करते थे। चेरपादा का श्रर्थ माननीय चेर होता है। इससे सिद्ध है कि प्राचीन काल में शाहाबादियों को लोग कितने आदर की दृष्टि से देखते थे।

बक्सर की खुदाई से जो प्रागैतिहासिक समग्री शाप्त हुई है, उससे सिख होता है कि इस प्रदेश में एतिहासिक सामग्री की कमी नहीं है। किन्तु श्राधुनिक इतिहासकारों का ध्यान इस श्रोर बहुत कम गया है, जिससे इसकी समुचित खुदाई तथा मूल स्रोतों के श्रध्ययन का महत्त्व श्रभी प्रकट नहीं हुआ है।

<sup>1.</sup> जर्नेस एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाज, भाग ६६ ए० ७७।

२. पाणिनि ४-१-१७८ का गणपाठ।

३. अर्थशास्त्र २-२।

इ. इर्यंचरित ए० १६६ ( परव संस्करण )।

४. प्रिमाफिका इंडिका भाग ४ ए० ३११ टिप्पणी ११।

<sup>4.</sup> देतरेय आरययक र-१-१।

७. पाठक संस्मारक प्रथ, १६६४ पूना, ए० २४८-६२। श्रनम्त प्रसाद बनजी शास्त्री का खेख--'गंगा की घाटी में प्रागैतिहासिक सभ्यता के श्रवशेष'।

#### षष्ट अध्याय

## ककंबएड ( भारखएड )

बुकानन के मत में काशी से लेकर वीरभूम तक सारे पहाड़ी प्रदेश की भारखयड़ कहते थे। दिख्य में वैतरणी नहीं इसकी सीमा थी। इस प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था, इसका हमें ठीक ज्ञान नहीं। किन्तु प्राचीन साहित्य में उड़ के साथ पुराड़, पौराड़, पौराड़्क या पौराडरीक ये नाम भी पाये जाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में पुराड़ों का उल्लेख है। पौराशिक परम्परा के अनुसार अंग, वंग, किलंग, पुराड़ और सहा पाँचों भाइयों को बित की रानी सुदेष्णा से दीर्घतमस् ने उत्पन्न किया।

पार्जिटर का मत है कि पुराड़ श्रीर पीराड़ दो विभिन्न प्रदेश हैं। इसके मत में मालदा, दीनाजपुर राजशाही, गंगा श्रीर ब्रह्मपुत्र का मध्यभाग जिसे पुराड़्व के कहते हैं; यही प्राचीन पुराड़ देश था। पुराड़ देश की सीमा काशी, श्रांग, वंग श्रीर सह थी। यह श्राजकल का छोटानागपुर प्रदेश है। किन्तु मेरे मन में यह विचार युक्त नहीं। श्राधुनिक छोटानागपुर प्रदेश ही प्राचीन काल में पुराड़ नाम से ख्यात था। जब इसके श्रिधवासी श्रान्य भागों में जाकर बसे, तब इस भाग की पुगड़वर्द न या पौराड़ कहने लगे। छोटानागपुर के ही लोगों ने पौराड़वर्द्द न को बसाया।

यहाँ के आदिवाधियों को भी ज्ञात कनहीं है कि नागवंशी राजाओं के पहले इस प्रदेश का क्या नाम था ? नागवंशी राजाओं के ही नाम पर इसका नाम नागपुर पड़ा । मुसलमान इतिहासकार इसे भारखंड या को करा नाम से पुकारते हैं। इस प्रदेश में भार वृत्तों की बहुतायत है। संभवतः इसीसे इसको भारखंड कहते हैं।

१. दे० ए० म१ ।

२. प्रिचार्यन एयड प्रिड्रावेडियन इन इंडिया, सिलवननेनी जीन प्रिजलुस्की तथा जुनेस ब्लाक लिखित भीर प्रबोधचन्द्रबागची द्वारा अन्दित, कलकसा, १६२६ ए० मर देखें।

महाभारत ३,४१; ६-४; विष्णुपुराण ४-२४-१८; बृहस्संहिता ४-७७ ।

४. ऐतरेय बा० ७-१८।

र. मःस्यपुराग ४७वाँ घ्रध्याय ।

९. मार्कंगडेय पुराण अनुदित ए० ६२६ ।

७. दी मुचडाज प्यड देयर कंट्री, शरतचन्द्र राय-जिलित, १६१२ ए० १९६।

म, धाइने धकवरी, ब्लाकमैन-संपादित, १म०१ भाग १ ए० ४०१ व ४७६; तथा तुत्रके बहाँगीरी ए० १४४ । बिहार के हाकिम इन्नाहिस लॉ ने इसे हिजरी १०२४ विक्रम सं० १६७२ में बिहार में मिला लिया ।

प्राचीन काल में इस जेत्र की कर्म खंड के कहते थे। महाभारत में इसका उल्लेख कर्ण की दिग्विजय में त्रंग, मगध श्रीर मिथिला के साथ श्रीया है। श्रन्य पाठ है श्रर्क खरड | सुख ठंकर के मत में यह श्रांश कश्मीरी, बंगाली और दिल्ला संस्करणों में नहीं मिलता, श्रतः यह प्रविष्तर है। इसे श्रर्क खरड या कर्क खरड इसलिए कहते हैं कि कर्क रेखा या श्रर्क (सूर्य) छोटानागपुर के राँची होकर जाता है।

श्चाजकल इस प्रदेश में सुएड, संबात, श्रोरांव, माल्डो, हो, खरिया, भूमिज, कोर, श्रसुर भौर श्रनेक प्राग्-द्रविक जित्यों रहती हैं।

इस कर्क खराड का लिखित इतिहास नहीं मिलता। मुगड लोग इस चेत्र में कहाँ से आये यह विवादास्पद बात है। छुत्र विद्वानों का मत है कि ये लेपुरिया से जो पहले मारत को भ्रिक्ता से मिलाना था तथा अब समुद-मग्न है, भारत में आये। छुत्र लोगों का विचार है कि ये पूर्वीत्तर से भारत आये। छुत्र कहते हैं कि पूर्वी तिब्बत या परिचम चीन से हिमालय पार करके ये भारत पहुँचे। दुसरों का मत है कि ये भारत के ही आदिवासी हैं जैसा मुंड लोग भी विश्वास करते हैं; किंतु इसका निर्णाय करने के लिए हमारे पास आधुनिक ज्ञानकीय में स्थाद ही कीई सामग्री हो।

पुरातत्त्वविदों का मत है कि छोटानागपुर और मलय प्रायद्वीय के अनेक प्रस्तर अख-शक्त आपस में इतने मिलते-जुनते हैं कि वे एक ही जाति के मालूम होते हैं। इनके रीति-रिवान भी बहुत मिलते हैं। भाषाविदों ने भी इन लोगों को भाषाओं में समता दूँ द निकाली है। संभवतः मुग्डारी भाषा बोलनेवाली सभी जातियाँ प्रायः भारत में हो रहती वधीं और यहीं से अन्य देशों में गईं। जहाँ उनके अवशेष मिलते हैं। संभवतः नाग-सभ्यता अखेरुत में भारत में तथा बाहर भी फैली हुई थी। मोहनजो हाड़ो म भी नाग-चिक्र पाये गये हैं। अर्जुन ने एक नाग कन्या से विवाह किया था तथा रामभद के पुत्र कुश ने नाग-कन्या कुमुद्धती दे से विवाह किया था। इन नागों ने नागपुर, नागरकोली, नागपुन व नागपुर्वत नामों में अपना नाम जीवित रखा है। महावंश और प्राचीन दिल्या भारत के अभिलेखों में भी नागों का उल्लेख है।

## मुंड-सभ्यता में उत्पत्ति-परंपरा

श्रादि में पृथ्वी जलमन्न थी। सिंगबोंगा ने (= भग = सूर्य) जल से कच्छप, केकड़ा भीर जोंक पैदा किये। जोंक समुद्र की गहराई से मिटी लाया, जिससे सिगबोंगा ने इस सुन्दर भूमि को बनाया। फिर अनेक प्रकार की श्रीविधि, लता श्रीर युद्ध उत्पन्न हुए। तब नाना पद्मी-पशु

<sup>1.</sup> महाभारत १-२४४-७।

२. २६ सितम्बर १६४० के एक स्थक्तिगत एत्र में उन्होंने यह मत प्रकट किया था।

तुजना करं —कराँची ।

४.शरतचन्द्र राय का मुख्ड तथा उनका देश ए॰ १६ ।

प्रियसैन का जितिव्सिटक सर्वे आफ इंडिया, भाग ४ ए० १ ।

६. शरतचन्द्र राय ए० २६ ।

वेंक्टेश्वर का इचिडयन क्लचर थू द एजेज. महीसुर विश्वविद्याखय, ब्रांगमेन प्राथ कंपनी १६२६।

८. रघुवंश १७-६ ।

जन्मे। फिर हर नामक पत्नी ने (जो जीवन में एक ही श्रंडा देता है) या हंस में एक शंडा दिया जिससे एक लहका और लहकी पैदा हुई। ये ही प्रथम मनुष्य थे। इस जोहे को लिंग का ज्ञान न था। अतः बोंगा ने इन्हें इति (इबा = जल) या शराब तैयार करने को सिखलाया। अतः तातहर (= शिव) तथा तातबूरी प्रेम मन्न-होकर संतानोत्पत्ति करने लगे। इनके तीन पुत्र हुए, मुंड, नंक तथा रोर या तेनहा। यह उत्पत्ति सर्व प्रथम ऐसे स्थान में हुई जिसे अजगृह, श्रजयगढ़, श्रजबगढ़, श्राजमगढ़ या श्रादमगढ़ कहते हैं। इसी स्थान से मुंड सर्वत्र फैले। सन्थाली परम्परा के श्रनुसार संथाल, हो, मुगड, भूमिज श्रादि जातियाँ खरवारों से उत्पन्न हुई श्रीर से खरबार श्रपनेको सूर्यवंशी चित्रय बतलाते हैं। स्थात श्रयोध्या से ही गुगड़ का प्रदेश में श्राये।

यहाँ के श्रादिवासियों को कोल भी कहते हैं। पाणिनि के श्रानुसार कोल शब्द कुल से बना है, जिसका श्रथ होता है एकत्र करना या भाई-बंध। ये श्रादिवासी श्रपनेको मुराड कहकर पुकारते हैं। मुराड का श्रथं श्रेष्ठ होता है। गाँव का मुखिया भी मुराड कहलाता है, जिस प्रकार मैशाली में सभी श्रपनेको राजा कहते थे। संस्कृत में मुराड शब्द का श्रथं होता है—जिसका शिर मुराडत हो। महाभारत में पश्चिमोतर प्रदेश की जातियों के लिए भी मुराड शब्द प्रयुक्त हुआ है। श्रार्थ शिर पर चूझा (चोटी) रखते थे श्रीर चूझा-रहित जातियों को घृणा की दृष्टि से देखते 3 थे। पाणिनि के समय भी थे शब्द प्रचलित थे।

## प्रागैतिहासिक पुरातत्त्व

यदापि इस प्रदेश में पुरातत्त्व विभाग की श्रोर से लोज नहीं के बराबर हुई है, तथापि प्राप्त सामग्री से सिद्ध होता है कि यहाँ मनुष्य श्रानादि काल से रहते " श्राये हैं भ्रीर उनकी भौतिक सभ्यता का यहाँ पूर्ण विकास हुआ था। प्राचीन प्रस्तर-युग की सामग्री बहुत ही कम है। जब हम प्रस्तरयुग की सभ्यता से ताम्र युग की सभ्यता में पहुँचते हैं, तब उनके विकास श्रीर सभ्यता की उत्तरोत्तर दृद्धि के चिह्न मिलने लगते हैं। श्रमुरकाल को ईंटों की लम्बाई १० इंच, चौड़ाई १० इंच श्रीर मोटाई ३ इंच है। ताम्र के सिवा कुछ लौह वस्तुएँ भी पाई हैं। श्रमुरों ने ही इस जेश में लोहे का श्रचार किया। ये श्रापने मुद्दों को बड़ी सावधानी से गाइते थे तथा मृत के लिए भोजन, जल श्रीर दीप का भी प्रबंध करते थे, जिससे परलोक का का मार्ग प्रकाशमय रहे। इससे प्रकट है कि ये श्रमुर जन्मान्तर में भी विश्वास करते थे।

ये प्रागितिहासिक श्रासुर संभवत: उसी सभ्यता के थे जो मोहनजोदको श्रीर हक्ष्पा तक फैली हुई थी। दोनों सभ्यता एक ही कोटि की है।

- १. कुस संस्थानेबन्धुपुच। धातु पाठ ( ६६७ ) भ्वादि।
- र. महाभारत १-४१; ७-११६।
- रे. प्रि आयेन एवड प्रि डाविडियन इन इंडिया, पृ० ८७।
- पाणिनि २-१-७२ का गणपाठ कम्बोज मुगढ यवन मुगड ।
- रं. शर्ष्यन्द्र राय का भोरानागपुर का पुरातश्व भीर मानवदिग्दर्शन, शैंची किसा स्कूल शताब्दी संस्करण, १६६६, पू० ४२-४०।
- ज० वि० घो० रि० सो० १६१६ ए० ६१-७७ राँची के प्रागैतिहासिक प्रस्तर अस्त्र।' शरक्कन्द्र राय खिखित।
- ७. ज॰ वि॰ स्रो॰ रि॰ सो॰ १६२६ पु॰ १४७-१२ -- प्राचीन व स्राधुतिक स्रसुर

किन्तु एक तो संधार की विभिन्न प्रगतिशील जातियों के सम्पर्क के कारण उन्नत होती यह तथा दसरी श्रशिन्तित-समुदाय में सीमित रहने के कारण पनप न सकी ।

## योगीमारा गुम्फाभिलेख

यह श्रभिलेख सरगुजा राज में है। यहाँ की दीवारों की चित्रकारी भारत में सबसे प्राचीन है। इसपर निम्नलिखित पाठ पाया जाता है।

धुतनुका (नाम) देवदशय तं कामिय-बलुणासेयँ देयदिन नाम लुप दखे।

यहाँ के मठ में सुतनुका नाम की देवदासी थी। वरुणासेव (वरुण का सेवक) इसके प्रेमजाल में पड़ गया। देवदीन नामक त्यायकर्ता ने उसे विनय के नियमों का भंग करने के कारण दण्ड दिया।

संभवतः उदाहरण स्वरूप स्वरूप स्वतनुका को दगड-स्वरूप गुफा में बन्द करके उसके उत्पर अभिलेख लिखा गया, जिससे लोग शिक्ता लें। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि का प्रथम नम्ना है। इसकी भाषा रूपकों की या प्रियदशां-लेख की मागधी नहीं; किन्तु न्याकरण-बद्ध मागधी है।

## दस्यु और असुर

दस्यु शब्द का श्रर्थ वोर श्रीर शत्र होता है। दस्यु का श्रर्थ पहाड़ी भी होता है। भारतीय साहित्य उ में श्रसुरों को देवों का वड़ा माई कहा गया है। वेवर का मत है कि देव श्रीर श्रसुर भारतीय जन समुदय की दो प्रधान शा वाएँ थीं। देव-यज्ञ करनेवाले गौरांग थे, तथा श्रसुर श्रदेव जंगली थे। कुछ लोगों का मत है कि देवों के दास दस्यु ही भारत की जंगली जातियों के लोग थे, जिन्हें ब्राह्म सांच का शत्र (ब्रह्म हिष्य), घोर चत्त्मस (भयानक श्रांखवाला), कव्याद, (कचा मांस खानेवाला), श्रवर्तन (संस्कार-हीन), कृष्णात्वक् (काता चमड़ेवाला), श्रिशिप (भदी नाकवाला) एवं मृष्टनवाच (श्रशुद्ध बोलनेवाला) कहा गया है। कुछ लोग श्रसुरों को पारसियों का पूर्वज मानते हैं।

ऐतरेय ब्राह्मण में दस्युओं की उत्पत्ति विश्वामित्र के शप्तत्रघु पुत्रों से बताई गई है।
मनु कहता है कि संस्कारहीन होने से च्युत जातियाँ दस्यु हो गई । पुराणों के अनुसार व्रिष्मों ने राजावेण के पापों से व्याकृत होकर उसे शाप दिया। राज चलाने के लिए उसके शरीर का मंथन किया। दिच्या अंग से नाटा, कौए-सा काला, खोटा पैर, चपटी नाक, लाल आँख और धुँघराले बालवाला निषाद उत्पन्न हुआ। बाय हाथ से कील-भीत हुए। नहुष के पुत्र

१. ज॰ वि॰ उ० रि॰ सो० ११२३ पृ० २७३-११। धनन्त प्रसाद बनर्जीशास्त्री का खेख।

दृस्यु रचौरे रिपौ पु सि—मेदिनी ।

३ विष्णु पुराषा १ ४-२८-३२ ; महाभारत १२-८४; भगरकोष १-१-१३ ।

४. वेवर वेदिक इयडेक्स १-१८; २-१४३।

४. ऋग्वेद ७-१०४-२: १-१३०-८: ४-४४.६: ४-३१-८ ।

६. ऐ० जा० ७-१८।

७. मनुसंहिता १०-४-४।

प. कक्काकता रिव्यू, भाग ६६ ए० ६४६, भागवत ४°१४।

ययाति ने अपने राज्य को पाँच भागों में बाँड दिया। तुर्वेष्ठ की दशवीं पीढ़ी में पाएडय, केरल, कील श्रीर चोल चारों भाइयों ने भारत को श्रापस में बाँड लिया। उत्तरभारत कोल को मिला। विक्फर्ड के मत में प्राचीन जगत भारत को इसी कोलार या कुत्ती नाम से जानता था। किन्तु यह सिद्धान्त प्तृतार्क के भ्रमपाठ पर निर्धारित था जो श्रव श्रशुद्ध माना गया है। ये विभिन्न मतभेद एक दूसरे का निराकरण करने के लिए यथेष्ट हैं।

## पुनर्निर्माण

पौराणिक मतेक्य के श्रभाव में हमें जानीय परंपरा के श्राधार पर ही पुराद्देश के हितहास का निर्माण करना होगा। ये मुगड एकासी बड़ी एवं निरासी विंडी से श्रपनी उत्पत्ति कतलाते हैं। ये श्रपने को करुष की सैनान बतलाते हैं। एकासी बड़ी संभवतः शाहाबाद के पीरो थाना में एकासी नामक प्राप्त है और तिरासी नाम का भी उसी जिले में एक दूसरा गाँव है। रामायण में करुषों को दिखण की श्रोर भगाये जाने का उल्लेख है। राजा बली को वामनावतार में पाताल भेजा जाता है। बती मुगडों की एक शाखा है। इसमें सिद्ध है कि ये श्राधुनिक शाहाबाद जिले के जंगली प्रदेश में गये श्रीर विनध्य पर्वतमाला से श्ररावली पर्वत तक फैल गये। बाहर से श्राने का कहीं भी उल्लेख या संकेत न होने के कारण इन्हें विदेशी मानना भूल होगा। ये भारत के ही श्रादिवासी हैं जहाँ से संसार के श्रन्यभागों में हन्होंने प्रसार किया।

शारचन्द्र राय के मत<sup>3</sup> में इनका श्रादि स्थान श्राजमगढ़ है। यह तभी मान्य हो सकता है जब हम मुग्डों के बहुत श्रादिकाल का ध्यान करें। क्योंकि सूर्यवंश के वैवस्वत मनु ने श्रयोध्या को श्रयनी राजधानी बनाई श्रीर वहीं से श्रयने पुत्र करण को पूर्व देश का राजा बना कर भेजा। श्राजमगढ़ श्रयोध्या से श्रधिक दूर नहीं है।

मार्कराखेय पुराण में कहा गया है कि कीलों ने द्वितीय मनु स्वारोचिष के समय चैलवंश के सुरथ की पराजित किया। सुरथ ने एक देवी की सहायता से इन कीलों की हरा कर पुनः राज्य प्राप्त किया। शबरों का द्रांतिम राजा त्रे तायुग में हुआ। रघु और नागों ने मिलकर शबरों का राज्य हड़प लिया। इनके हाथ से राज्य मगुर्ओं के हाथ चला गया। मृगुर्ओं ने ही नितृ परंपरा चलाई, क्योंकि इनके पहले मातृपरंपरा चलती थी।

महाभारत-युद्ध द्वापर के श्रांत में माना जाता है। संजयर भीष्म की युद्ध-ग्रेना का वर्षान करते हुए कहता है कि इसके वाम श्रांग में करवीं के साथ मुखड़, विकृंज श्रीर कुखिडवर्ष है। सात्यिकि मुखडों की तुलना दानवों से करता है श्रीर शेखी बघारता है कि में इनका संहार कर दूँगा, जिस प्रकार इन्द्र ने दानवों का वध किया।

पारहवों ने मुराडों के मित्र जरासंघ का वध किया था। श्रातः पारहवों के शत्रु कौरवों का साथ देना मुराडों के लिए स्वामाविक था। श्राचीन मुराडारी संगीत में भी इस युद्ध का संकेत है।

<sup>1.</sup> गुस्तव भयर का भारतवर्ष के मूलवासी।

२. हरिवंश ३०-३२।

मुख्ड श्रीर उनका देश, पृ॰ ६२।

४. महाभारत, भीषम पर्व ४६-६।

रे. महाभारत, भीष्म पर्व ७०-११६-३३।

#### सप्तम अध्याय

## वैशाली साम्राज्य

भारतीय सभ्यता के विकास के समय से हो वैशाली एक महान शक्तिशाली राज्य था। किन्तु हम इसकी प्राचीन सीमा ठी क ठी क बनलाने में श्रसमथ हैं। तथापि इतना कह सकते हैं कि पश्चिम में गंडक, पूर्व में बृढी गंडक, दिच्च में गंगा श्रीर उत्तर में हिमाचल इसकी सीमा थी। श्रतः वैशाली में श्राजकल का चम्परण, मुजफ्फरपुर श्रीर दरभंगे के भी कुछ भाग सिम्मलित थे। किन्तु वृढी गंडक श्रपना बहाव बड़ी तेजी से बदलती है। संभवतः इसके पूर्व श्रीर उत्तर में विदेह तथा दिच्या में मगध राज्य रहा है।

#### परिचय

श्राधितिक बसाव ही वैशाली है, जो मुजफ्करपुर जिले के हाजीपुर परगने में है। इस प्राचीन नगर में खंडहरों का एक बड़ा ढेर हैं श्रीर एक विशाल श्रनूत्कीर्या स्तभ है, जिसके ऊपर एक सिंह की मूर्ति है।

वैशाली तीन भागों में विभाजित थी। प्रथम भाग में उ००० घर में जिनके मध्य में सुनहले गुम्बज थे, द्वितीय में १४,००० घर चाँदी के गुम्बजवाले तथा तृतीय में १९००० घर ताम्बे के गुम्बजवाले थे, जिनमें अपनी-अपनी परिष्थिति के अतु हून उच्च, मध्यम और नीच अगि के लोग रहते थे। तिब्बती प्रथं में म वैशाती को पृथ्वी का स्वर्ग बताया गया है। यहाँ के गृह, उपवन, बाग अत्यन्त रमणीक थे। पत्ती मधुर गान करते थे तथा लिच्छवियों के यहाँ अनवरत आनन्दीत्सव चलता रहता था।

रामायण अमं वैशानी गंगा के उत्तर तट पर बतायी गई है। अयोध्या के राजकुमारों ने उत्तर तट से ही वैशाली नगर को देवा। संभवतः, इन्होंन, दूर से ही वैशाली के गुम्बज को देखा और फिर ये सुरम्य दिःय वैशाली नगर को गये। 'अवदान कल्प तता' में वैशाली को बल्गुमती नदी के तट पर बताया गया है।

#### वंशावली

इस वंश या उसके राजा का पहते कोई नाम नहीं मिलता। कहा जाता है कि राजा विशाल ने निशाला या वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। तभी से इस राज्य को वैशाली और इस वंश के राजाओं को वैशालक राजा कहने लगे।

१. दे का ज्योग्राफिक् बिकसनरी श्राफ एँ सियंट व मेबिवल इंग्डिया।

२. राकहिल की बुद्ध-जीवनी, पु० ६२-६३।

६ रामायया १'४४'६-११।

४. अवदान करपखता ३६ ।

#### नागवंश

वि॰ सं॰ १८५१ में छोटानागपुर के राज। ने एक नागवंशावली तैयार करने की श्राहा दी। इसका निर्माण वि॰ सं॰ १८०२ में हुआ तथा वि॰ सं॰ १६३३ में यह प्रकाशित हुई। जनमेजय के सर्प-यज्ञ से एक पुगडरीक नाग भाग गया। मनुष्य-शरीर धारण करके इसने काशी की एक ब्राह्मण कन्या पार्वती का पाणिष्रहण किया। किर वह भेद खुतने के भय से तीर्थ-यात्रा के लिए जगननाथ पुरी चला गया।

लौटतीवार फारखराड में पार्वती बार-बार दो जिहा का धर्य पूछने लगी। पुराडरीक ने भेद तो बता दिया; किन्तु श्रात्मग्लानि के भय से कथासमाप्ति के बाद श्रपने नवजात शिशु को छोड़कर वह सर्वदा के लिए कुराड में डूब गया। पार्वती भी सती हो गई। यही बालक फिर्मिकुट नागवंश का प्रथम राजा था।

श्रांग श्रीर मगध के बीच चम्पा नदी थी; जहाँ चाम्पेय राजा का श्राविपत्य था। श्रांग श्रीर मगध के राजा परस्पर युद्ध करते थे। एक बार श्रंगराज ने मगधराज को खूब परास्त किया। मगध का राजा बढ़ी नदी में कूद पड़ा श्रीर नागराज की सहायता से उनसे श्रंगराज का वध करके श्रपना राज्य वापस पाया तथा श्रंग को मगध में मिला लिया। तब से दोनों राजाओं में गाढी मैत्री हो गई। ठीक नहीं कहा जा सकता कि यह मगधराज कौन था, जियन श्रंग को मगध में मिलाया ? हो सकता है कि वह बिन्बिसर हो।

<sup>1.</sup> विश्वरपंडित जातक ( १४४ ) भाग ६-१७१ ।

यही नाम बाद में सारे वंश श्रीर राज्य के लिए विख्यात हुआ। केवत चार ही पुराणों वायु, विख्या, गरूह श्रीर भागवत ) में इस वंश की पूरी वंशावती मिलती है। श्रव्यत्र जो वर्णन हैं, वे सीमित हैं तथा उनमें कुछ छूट भी है। मार्कराडेय पुराण में इन राजाओं का चरित्र विस्तारपूर्वक लिखा है; किन्तु यह वर्णन केवल राज्यवर्द्ध न तक ही श्राता है। रामायण श्रीर महाभारत में भी इस वंश का सिद्धिप्त वर्णन पाया जाता है; किन्तु कहीं भी प्रमित से श्रागे नहीं। यह प्रमित श्रयोध्या के राजा दशरथ और विदेह के सीरध्वज का समकालीन था।

सीरध्वज के बाद भारत युद्ध तक विदेह में ३० राजाओं ने राज्य किया। परिशिष्ट ख में बनाया गया है कि भारत युद्ध क० सं० १२३४ में हुआ। यह प्रति राज हम २८ वर्ष का मध्य मान रखें तो वैशाली राज का खंत क० सं० ३६४ १२३४-[२८×३०] में मानना होगा। इसी आधार का अवलम्बन लेकर हम कह सकते हैं कि वैशाली वंश की प्रथम स्थापना क० पू० १३४२ में हुई होगी ३६४-[२८×६२]। क्योंकि नाभानेदिष्ट से लेकर प्रयति तक ३४ राजाओं ने वैशाली में और ६२ राजाओं ने अयोध्या में राज्य किया।

#### वंश

वंवस्वत मनु के दश पुत्र 3 थे। नाभानेदिष्ट को वैशाली का राज्य मिला। ऐतरेय ब्राह्मण्य के अनुसार नाभानेदिष्ट वेदाध्ययन में लगा रहता था। उसके भाइयों ने इसे पैतृक संपत्ति में भाग न दिया। पिता ने भी ऐसा ही किया और नाभानेदिष्ट को उपदेश दिया कि यज्ञ में आंगिरसों की सहायता करो।

#### दिष्ट

इस दिष्ट को मार्कराडेय पुराण में रिष्ट कहा गया है। पुराणों में इस नेदिष्ट, दिष्ट या अरिष्ट नाम से भी पुकारते हैं। हरिवंश कहता है कि इसके पुत्र चित्रय होने पर भी वैश्य हो गये। भागवत भी इसका समर्थन करता है और कहता है कि इसका पुत्र अपने कर्मों से वैश्य हुआ।

दिष्ट का पुत्र नाभाग जब यौवन की सीढ़ी पर चढ़ रहा था तब उसने एक श्रत्यन्त मनोमोहनी रूपवती वैश्य कन्या को देवा। उसे देखते ही राजकुमार प्रेम से मूर्च्छित हो गया। राजकुमार ने कन्या के पिता से कहा कि अपनी कन्या का विवाह मुम्मसे कर दो। उसके पिता ने कहा आप लोग पृथ्वी के राजा हैं। हम आपको कर देते हैं। हम आपके आश्रित हैं। विवाह

१. त यु० ६६-३-१२ ; बिल्ल ४-१-१४-६ ; गरुइ १-१३८-४-१३ ; भागवत १-२-२३ ३६ : लिग १-६६ : ब्रह्माग्रुड ३-६१-३-१८ मार्क्यडेय १०६-३६ ।

२. रामायण १-४७-११-७ ; महाभारत ७ ४४ ; १२-२० ; १४-४-६४-६६ ।

३. भागवत ६-३-१२।

४' ऐ० बा० १-२-१४।

४. मार्क्यडेय पु॰ ११२-४।

६. हरिवंश १० ३०।

७, भागवत ६-२-२३।

म्, सार्क्**यदेय ११६-११**४।

सम्बन्ध बरावरी में ही शांभिता है। हन तो आपके पासंग में भी नहीं। फिर आप सुमसं विवाह संबंध करने पर क्यों तुले हैं ? राजकुमार ने कहा — प्रेम, मूर्खता तथा कई अन्य भावनाओं के कारण सभी मनुष्य एक समान हो जाते हैं। शीघ ही अपनी कन्या सुमें दे दो अन्यथा मेरे शरीर की महान कष्ट हो रहा है। वैश्य ने कहा — हम दूधरे के अधीन हैं जिन प्रकार आप। यदि आपके पिता की अनुमति हो, तो सुमें कोई आपित नहीं होगी। मैं सहष अपनी कन्या दे देने को तैयार हूं। आप उसे ले जा सकते हैं। राजकुमार ने कहा — प्रेमवार्त में युद्ध जनों की राय नहीं लेनी चाहिए। इसपर स्वयं वैश्य ने ही राजकुमार के पिता से परामर्श किया। राजा ने राजकुपार की ब्राह्मणों की महती सभा में बुताया।

प्रश्न स्वाभाविक था कि एक युवराज जनसायारण की कन्या का पाणिष्रहण करें या नहीं। इससे उत्ताच संतान क्या राज्य का अधिकारी होगी ? इंगलैंड के भी एक राजकुमार को इसी प्रश्न का सामना करना पड़ा था। स्गुवंशी महामंत्री ऋचिक ने अनुदार भाव से भरी सभा में घोपणा की कि राजकुमारों को सर्व थिम राजगानिष्क वश की कन्या से ही विवाह करना चाहिए।

कुतार ने महात्मा और ऋषियों की बातों पर एकदम ध्यान न दिया। बाहर आकर उसने वैरय कन्या की अपनी गोद में उठा निया और कृताण उठाकर बोता—ो वैरय कन्या सुप्रभा की राज्य विधि से पाणिप्रहण करता हूँ। देखें, किस की हिम्मत है कि सुक्ते रोक सकता है। वैरय दौड़ता हुआ राजा के पास सहायता के लिए गया। राजा ने क्रोय में आकर अपनी सेना को राज कुमार के वध करने की आजा देदी।

किन्तु राजकुमार ने सबों को मार भगाया। इसपर राजा स्वयं रणक्षेत्र में उतरा। िपता ने पुत्र को युद्ध में मात कर दिया। किन्तु एक ऋषि ने बीच-बचात्र कर युद्ध रोक दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति पहले श्रपनी जाति को कन्या से तिवाह करे और किर नीच जाति की कन्या का पाणि-प्रहण करे तो वह पतित नहीं होता।

किन्तु नामाग ने इसके विपरीत किया, अतः, वह वैश्व हो गया है। नाभाग ने ऋषि को बात मान ली तथा राजसभा ने भी इस धारा को पास कर दिया।

नामाग यद्यपि वैश्य हो गया, तथापि द्विज होने के कारण वेदाध्ययन का अधिकारी तो था ही। उसने चित्रय धर्मिवमुत होकर वेदाध्ययन आरंभ किया। यज्ञ में आंगिरसों का साथ देने से उसे प्रचुर धन की प्राप्ति हुई। इसका पुत्र वयस्क होने पर ऐलों की सहायता से पुन: राज्य का अधिकारी हो गया। ये ऐल इद्याक तथा अन्य सुर्यवंशियां से समावना नहीं रखते थे।

#### भलन्दन

यह नाभाग का पुत्र २ था। युवा होने पर इसकी मां ने कहा बेश — गोपालन करी। इससे भलन्दन को बड़ी ग्लानि हुई। वह काम्पिल्य के पौरव राजर्षि नीप के पास हिमाचल पर्वत पर

<sup>3.</sup> विसष्ठ श्रीर विश्वामित्र की कथा विख्यात है। नहुष ऐजवंश के राजा से दुर्भाव रखता था। श्रहत्या ऐज वंश की राजकुमारी थी। सूर्य वंश के पुरोहित से विवाह करने के कारण उसे कष्ट केंजना पड़ा। भरत की मां ऐज वंश की थी, श्रतः भरत को भी जोग सूर्यवंशी राम को गद्दी से हटाने के जिए व्याज बनाना चाहते थे। कोशज का हैहयताल जंझ द्वारा अपहरण भी इसी परंपरा की शत्रुता का कारण था।

२. मार्क्यडेय पुराग ११६ अध्याय।

गया। उसने नीप से कहा— मेरी माता मुक्ते गोपालन के लिए कहती है। किन्तु में पृथ्वी की रचा करना चाहता हूँ। हमारी मातृभूमि शक्तिशाली उत्तराधिकारियों से घिरी है। मुक्ते उपाय बतावें।

नीप ने उसे खुब श्रस्न-शस्त्र चलाना सिखाया श्रीर श्रच्छी संख्या में शस्त्रास्त्र भी दिये। तब भलन्दन श्रपने चचा के पुत्र वसुरात इत्यादि के पास पहुँचा श्रीर श्रपनी श्राधिपैतृक संपत्ति माँगी। किन्तु उन्होंने कहा—तुम तो वैश्य पुत्र हो, भला, तुम किस प्रकार पृथ्वी की रचा करोगे ? इसपर घमासान युद्ध हुश्रा श्रीर उन्हें परास्त कर भलन्दन ने राज्य वापस पाया।

राज्य प्राप्ति कं बाद भलन्दन ने राज्य श्रपने पिता की सींपना चाहा। किन्तु पिता ने अस्वीकार कर दिया श्रीर कहा। क तुम्हीं राज्य करो : क्यों क यह तुम्हारे विक्रम का फल है। माभाग की स्त्री ने भी श्रपने पिता से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया ; किन्तु उसका कोई फत नहीं निकला। भलन्दन ने राजा होकर श्रमेक यह किये।

#### वत्सप्री

भलन्दन के पुत्र वरस्तरी ने राजा होने पर राजा विदुर्थ की कन्या सुनन्दा का पाणि-प्रहृण किया। विदुर्थ की राजधानी निविन्ध्या या नदी के पास मालवा में थी। कुलुंभ इस सुनन्दा को बलात लंकर भागना चाहता था। इसपर विदुर्थ ने कहा—जो कोई भी मेरी कन्या को मुक्त करेगा उसी को वह भड़ की जायगी। विदुर्थ वरस्त्री के पिता भलन्दन का घनिष्ठ भित्र था। तीन दिनों तक घोर कंत्राम के बाद राजकुतार वरस्त्री ने कुलुंभ का बध किया तथा सुनन्दा तथा उसके दो भाइयों को मुक्त किया। अन्ततः वरस्त्री ने सुनन्दा का पाणिप्रहण किया और उसके साथ सुरम्य प्रदेश के प्रासाद में तथा प्रवृत शिखरों पर निवास करके बहुत

इसके राज्य में डाकू, चोर, दुष्ट, श्राततायी या भौतिक श्रापित्तयों का भय न था। इसके कारह पुत्र महाप्रतापी श्रीर गुणी थे।

## प्रांशु

वरस्त्री का ज्येष्ठ पुत्र प्रांशु गदी पर बैठा। उसके श्रीर भाई श्राश्रित रहकर उसकी सेवा करते थे। इसके राज-काल में वसुन्वरा ने श्रपना नाम यथार्थ कर दिया; क्योंकि इसने ब्राह्मणादि को श्रमन्त धन दान दिये। इसवा कोष बहुत समृद्ध था।

#### प्रजानि

प्रांशु के बाद के राजा की विष्णु ४ पुराण में प्रजानि एवं भागवत भे में प्रयति कहा गया है। यह महाभारत कि का प्रसन्ति है। यह महान् योद्धा था तथा इसने श्रनेक श्रासुरों का संहार किया था। इसके पाँच पुत्र थे।

१. मार्कवडेय पुरावा ११६।

२. माखवा में चम्बल की शाला नदी है। इसे लोग नेबुज या जामारेचि बताते हैं। नम्ब्लाल दे पुरु १४१।

३. मार्कवडेय ११७।

४. विष्णु ४-१।

**४. भागवत ६-२-२**४।

६. महाभारत श्रश्वमेष १-९४।

#### खनित्र

प्रजानि का ज्येष्ठ पुत्र प्रनित्र राजा हुआ। इसमें श्रनेक गुण थे। यह रात-दिन श्रपनी प्रजा के लिए प्रार्थना करता था। यह प्रार्थना किसी भी देश या काल में प्रजा प्रिय राजा के लिए श्रादर्श हो सकती है।

इसने अपने चारों भाइयों को विभिन्न दिशाश्रों में प्रेम से राज्य करने के लिए नियुक्त किया; किन्तु ऐसा करने से उसे महा कष्ट उठाना पड़ा। जैसा कि हुमायुँ को अपने भाइयों के साथ दया का बर्ताव करने के कारण भोगना पड़ा। उसने अपने भाई शैरि, मुदावसु या उदावसु, सुनय तथा महारथ को कमशाः पूर्व, दिस्तण, पश्चिम श्रीर उत्तर का श्रिधिपति बनाया था।

शाँरि के मंत्री विश्ववेदी वे ने श्रपने स्वामी से कहा—खनित्र श्रापकी संतानों की चिंता न करेगा। मत्री ही राज्य के स्तंभ है। आप मंत्रियों की सहायता से राज्य श्रिषकृत कर स्वयं राज्य करें। श्रपने ज्येष्ठ भाई के प्रति श्रोरि कृतष्नता नहीं करना चाहता था। किन्तु मंत्रियों ने कहा—ज्येष्ठ श्रोर किन्छ का कोई प्रश्न नहीं है। यह पृथ्वी वीरभोग्या है। जो राज्य करने की श्रभलाष करें, वही राज करता है। श्रतः शाँरि मान गया। विश्ववेदी ने शेष तीनों भाइयों तथा उनके मंत्रियों की सहायता से षड्यंत्र खड़ा किया; किन्तु, सारा यहन विफल रहा श्रांर मंत्री तथा पुरोहित सभी नष्ट हो गये। ब्राह्मणों का विनाश सुनकर खनित्र को श्ररयन्त खेद हुआ। श्रतएव इसने श्रपने पुत्र ज्युप का श्रभिषेक किया तथा श्रपनी तीनों नारियों के साथ उसने वानप्रस्थ का जीवन प्रहण कर लिया।

## क्षुप

यह वही त्तुप है जिसके बारे में महाभारत अमें कहा गया है कि कृपाण तैयार होने पर मनु ने, जन-रत्ता के लिए, उसे सबसे पहले त्तुप को दिया तथा इच्वाकु को त्तुप से प्राप्त हुआ।

यह राजा श्रानेक यज्ञों का करनेवाला था तथा मित्र-शत्रु सबके प्रति समान न्याय करता था। यह षष्ठ भाग कर लेता था। इसकी स्त्री प्रपथा से इसे वीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।

वीर की विष्णु पुराण में विश कहा गया है। निदनी विदर्भ राजकुमारी इसकी प्रिय भार्थी थी। इसके पुत्र की विविंशति कहा गया है। इसके राजकाल में प्रथ्वी की जन-संख्या बहुत

<sup>3</sup> माक्यदेय ११७-१२-१० । तुलना करें — २६-१२ । झाब्रहान्ब्राह्मणी ब्रह्मवर्षेती जायतामित्मन्राष्ट्रे राजन्यः इष्ट्यः ग्रूरो महारथो जायता दोग्धी धेनुवीढानङ्वानाशुः सितः पुरिश्चरोषा जिण्ण रथेष्टाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षेतु फिलिन्यो न क्योपध्यः प्रयन्तां योगक्षेमो नः कस्पताम् ॥

<sup>-</sup> वाजसमेथीसंहिता २६ २२

र. मार्कग्रहेय ११७-११८।

३. महाभारत १२-१६६।

४. यहाँ इच्याकु का उल्लेख अयुक्त है।

र. विष्णु पुरागा ४-३ ।

श्रधिक हो गई थी। घमसान युद्ध में यह वीर गित की प्राप्त हुआ। श्रतः हम पाते हैं कि जब कभी पृथ्वी की जन-संख्या बहुत श्रधिक हो जाती है तब युद्ध या भौतिक ताप होता है जिससे जन-संख्या कम होती है।

### खनिनेत्र

विविश का पुत्र खिननेत्र भहायज्ञ कर्ता था। श्रपुत्र होने के कारण यह इस उद्देश्य से वन में चला गया कि आंखंड-मृगमांस से पुत्र प्राप्ति के लिए दितृयज्ञ करें।

्र महावन में उसने अकेंत प्रवेश किया। वहाँ उसे एक इरिणी मित्ती जो स्वयं चाहती थी कि मेरा बंध हो। पूछने पर हरिणी ने बनलाया कि अपुत्र होने के कारण मेरा मन संसार में नहीं लगता। इसी बीच एक दूसरा हिरण पहुँचा ख़ोर उसने प्रार्थना की कि गण मुक्त मार डालें; क्योंकि अनेक पुत्र ख़ौर पुत्रियों के बीच मेरा जीवन भार सा है। मानों में धयकती ज्वाला में जल रहा हूं। अब संसार का कष्ट मुक्त से सहा नहीं जाता। खब दोनों हरिण यत्त की बलि होने के लिए लड़ने लगे। राजा को इनसे शिचा मिती और वह घर लौट ख़ाया। खब इसने बिना किसी जीव की हत्या के ही पुत्र पाने का यतन किया। राजा ने गोमती नहीं के तट पर कठिन तप किया और इसे बलारव नामक पुत्र हुआ।

#### बलाश्व या करंधम

इसे सुवर्चस, विलाश्य या सुबलाश्य भी कहते हैं। खनित्र श्रीर इस राजा के बीच कहीं-कहीं विभूति या श्रवितिभूति भी श्रा जाता है। यह करंगम के नाम से ख्यात है, जो इसी नाम के ययातिपुत्र तुर्वसु को चौथो पीढ़ों में होनेवाले राजा से विभिन्न है।

जब यह गद्दी पर बैठा तब गद्दी के अन्य अधिकारी आग-बत्तृना हो गये। उन्होंने तथा अन्य शमन्तों ने आदर या कर देना बंद कर दिया। उन्होंने विश्व मचाया तथा राज्य पर अधिकार कर लिया। अन राजा धोर संकट में था; किन्तु उसने साहस से काम लिया और मुक्के के आधात से ही शत्रुओं को परास्त कर दिया। पद व्याख्या के अनुसार उसके कर से उत्पन्न सेना ने शत्रुओं का विनाश किया; अतः उसे करंधम कहते हैं। वीर्यचन्द की कन्या बीरा ने स्वयंवर में इसे अपना पति चुना।

#### अवीक्षित

करंघम के पुत्र अवीचिति को अवीची भी कहते हैं। महाभारत के अनुसार यह महान् राजा त्रेतायुग के आदि में राज्य करता था और अंगिएस इसका पुरोहित था। इसने सशाव वेदों का अध्ययन किया। इसकी अनेक स्त्रियाँ थीं। — हमधम, सुतावरा, सुदेवकन्या, गौरी, विलिपुत्री, सुभद्रा, वीर कन्या लीलावती, वीरभद्र दुहिता अणिभा, भीम सुता मान्यवती तथा

मार्कगडेय पुराग ११६ ।

२. मार्व गरेय पुराग १२०।

३. महाभारत ग्रश्वमेध ५२-७९ ।

४. हरिवंश ३२, मत्स्यपुराया ४८।

५. मार्कंगडेय पुराण १२१।

६. महाभारत अश्वमेध ३-८०५।

दम्भपुत्री कुमुद्रती। जिन नारियों ने इसे स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया, उनका इसने बनात् अपहरण किया!

एक बार यह विदिशा राज्यपुत्री वैशातिनी को लेकर भागना चाहता था। इस शठना से नगर के राजकुमार चिद्र गये श्रीर दोनों दलों के बीच खुख्लम-खुख्ला युद्ध छिद्र गया। किन्तु इस राजकुमार ने श्राक्रेले ७०० चित्रय कुमारों के छक्के छुद्रा दिये तथापि श्रांत में कुमारों की श्रागण्त संख्या होने के कारण इसे मात खाना पड़ा श्रीर यह बंदी हो गया।

इस समाचार की सुनहर करंघम ने ससैन्य प्रस्थान किया। तीन दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा तब कहीं जाकर विदिशा के राजा ने हार मानी। राजकुमारी कुमार ख्रवीत्वित की भेंड की गई; किन्तु उसने वैशालिनी की स्वीकार न किया। वार-बार ठुकराने जाने पर वैशालिनीन जंगल में निराहार निर्जल कठिन तपस्या आरंभ की। वह सन्त्राय हो गई। इसी बीच एक मुनि ने श्राकर उसे श्रात्महत्या करने सं रोका श्रीर कहा कि भनिष्य में तुम्हें एक पुत्र होगा।

अवीचित की मां ने अपने पुत्र की किमिच्छक झत ( = क्या चाहते हो। जिससे सबका मनोरथ पूरा हो) करने की प्रेरित किया और इसने घोषणा की कि में सभी की मुँहमाँगा दान दूँगा। मंत्रियों ने करंबम से प्रार्थना की कि स्नाप अपने पुत्र से कहें कि तप छोड़कर पुत्रोत्पत्ति करो। अवीचित ने इसे मान लिया। जब अवीचित जंगल में था तब एक दुष्ट राच्स एक कन्या का अपहरण किये जा रहा था और वह चिल्ता रही थी कि में अवीचित की भार्या हूँ। राजकुमार ने राच्स को मार डाला। तब राजकुमारी ने उसे बताया कि वह विदिशा के राजा की पुत्री, अतः अवीचित को भार्या है। फिर दोनों साथ रहने लगे। और अवीचित को उससे एक पुत्र भी हुआ। इस पुत्र का नाम मरुत हुआ। अवीचित पुत्र और भार्या के साथ घर लौट आया। करंबम अपने पुत्र को राज्य देकर जगल चला जाना चाहता था; किन्दु अवीचित ने यह कहकर राज्य तेना अस्वीकृत कर दिया कि जब वह स्वयं अपनी रच्चा न कर सका तो दूसरों की रच्चा वह कैसे करेगा।

#### मरुत

यह चकवर्ती सम्राट् के नाम से प्रसिद्ध है तथा प्राचीन काल के परम विख्यात षोडश है राजा में इसकी भी गणना है।

इसके विषय में परम्परा से यह सुयश चला आ रहा है कि ब्राझणों को दान देने में या यज्ञ करने में कोई भी इसकी समना नहीं कर सकता। अब भी लोग प्रतिदिन सनातन हिन्दू परिवार और मन्दिरों में प्रात: सायं उसका नाम मंत्र-पुष्प के साथ लेते हैं। संवर्त्त ने उसे उत्तर हिमान्य से सुवर्ण लाने को कहा, जिससे उसके सभी यज्ञीय पात्र और भूमि सुवर्ण की ही बने। उसने हिमालय पर उशोर बोज स्थान पर स्रंगिरा संवर्त्त को पुरोहित बनाकर

<sup>1.</sup> मार्कंग्रहेय पुराण १२३।

२. मार्कं बहेयपुराया १२४-१२७।

३. महाभारत अश्वमेघ ४२३: द्रोण ४४।

४. मार्कंगडेय पुराया, १२६ अध्याय ।

यज्ञ किया। कहा जाता है कि रावण ने महन को युद्ध करने या द्वार मानने को आहान किया। महन ने युद्धाह्वान स्वीकार कर लिया; किन्दु पुरोहिन ने बिना यज्ञ समाप्ति के युद्ध करने से मना कर दिया। क्योंकि अपूर्ण यज्ञ से सारे वंश का विनाश होता है। अतः महत तो यज्ञ करता रहा और उपर रावण ने ऋषियों का खून खूव पिया। कहा जाता है कि युधि किर ने भी अश्वमेव यज्ञ के लिए महन के यज्ञावशेष को काप में लाया। संवर्ष ने इसका महाभिषेक किया और महत ने अंगिरस संवर्ष को अपनी कन्या में स्वी।

इसके राजकाल में नागों ४ ने बहा ऊत्रम मनाया और वे ऋषियों को कछ देने लगे। अतः इसकी मानामही वीरा न महत को न्याय और शान्ति स्थानित करने को भेजा। महत आश्रम में पहुँचा और दुष्ट नागों का दहन आरम्भ कर दिया। इसपर नागों ने इसकी माँ भाविनी (वैशालिनी) से अपने पूर्व वचन को याद कर नागों को प्राग्रदान देने का अनुरोध किया। वह अपने पति के साथ महत के पास गई। किन्दु महत अपने कर्त्त व्य पर डटा रहने के कारण अपने माँ-भाव का वचन नहीं माना। अब युद्ध अवश्यम्भावी था। किन्दु एक ऋषि ने बीच-बचाव कर दिया। नागों ने मृत ऋषियों को पुनर्जीवित किया और सभी प्रेम-पूर्व क खुशी-खुशी अपने अपने अपने वर लौट गये।

इसकी अनेक स्त्रियाँ भी। पद्मावती, सौतीरी, सुकेशो, केकयी, सैरन्ध्री, वपुष्मती, तथा सुरोभना जो कमशाः विदर्भ, सौतीर (उत्तरी सिंध और मूनस्थान), मगध, मह (रावी और चनाव का दोखाब), केकय (व्यास व सतलज का द्वीप), सिन्धु, चेदी, (बुन्देन खगड और मध्य प्रदेश का भाग) की राजकन्या थीं। खद्वावस्था में मान्याता ने इसे पराजित किया।

मरुत नाम के अन्य भी राजा थे जो इतने सुप्रसिद्ध न थे। यथा — करंघम का पुत्र श्रौर ययाति के पुत्र तुर्वसु॰ की पीढ़ी में पंचम, शर्राबदु॰ के वंश म पंचम। इनमें ज्येष्ठ निरेष्यना॰ गदी पर बैठा श्रौर इसके बाद 'दम' गदी पर बैठा।

#### दम

दशार्या (पूर्वमालवा भूपाल सहित ) के राजा चारकर्या की पुत्री सुमना १० ने स्वयंवर में दम की अपना पति बनाया । मद के महान र, विदर्भ के संकन्रन, तथा वपुष्मत चाहते थे

<sup>1.</sup> रामायण ৬-१८ । यह श्राक्रमण संभवतः श्रान्ध्रों के उत्तरभारताधिकार की 
भूमिका थी।

२. ऐतरेय ब्राह्मया प-२१।

३. महाभारत १२-२२४।

४. मार्करहेय पुराय १३० प्रध्याय ।

**<sup>∤.</sup> वहीं** ₁ १२१।

६. महाभारत १२-१८-६८।

७. विष्णु ४-१६।

म. मस्यपुरा**षा** ६४-**२४**।

<sup>4.</sup> मार्कं बहेयपुराया १६२ ।

१०. वहीं ,, १६३।

कि हम तीनों में से ही कोई एक समना का पाणि-पीइन करे। दम ने उपस्थित राजकुमारों श्रीर राजाओं से इसकी निन्दा की; किन्तु इन लोगों ने जब कान न दिया, तब इसे बाहुबल का श्रवसम्ब लोना पड़ा और विजयलदमी तथा गृहतदमी को लेकर वह घर लौटा। पिता ने इसे राजा बना दिया श्रीर स्वयं श्रयनी रानी इन्द्रसेना के साथ वानअस्थ ले लिया। पराजित कुमार वपुष्यत ने वन में निर्ध्यन्त की हत्या कर दी। इन्द्र सेना ने श्रपने पुत्र दम को हत्या का बदला लेने का संवाद भेजा। वपुष्यत की मारकर उसके रक्षमांस से दम ने श्रपने पिता का श्राद्ध किया।

### राज्यवद्धं न

वायु पुराण इसे राष्ट्रवर्द्ध न कहता है। इसके राज्य में सर्वेदिय हुआ। रोग, श्रनावृष्टि श्रीर सर्वे का भय न रहा। इसके प्रकट है कि इसका जनस्वास्थ्य-विभाग श्रीर कृषि-विभाग पूर्ण विकसित था। विदर्भ राजकन्या मानिनी इसकी प्रिय रानी थी। एक बार पति के प्रथम स्वेतकेश को देखकर वह रोने लगी। इसपर राजा ने प्रजा-सभा को खुलाया श्रीर पुत्र को राज्य सींपकर स्वयं राज्य त्याग करना चाहा। इससे प्रजा व्याकुल हो उठी। सभी कामरूप के पर्वत प्रदेश में गुरु विशाल वन में तपस्या के लिए गये श्रीर वहाँ सूर्य रूजा के फल से राजा दीर्घायु हो गया।

किन्तु जब राजा ने देवा कि हमारी शेष प्रजा मृत्यु के जाल में स्वाभाविक जा रही है, तब उसने सीचा कि में ही अन्नेते पृथ्वी का भीग कब तक करूँ गा। राजा ने भी घोर तपस्या आरंभ की और इसकी प्रजा भी दीर्घायु होने लगी अर्थात् अकाल मृत्यु न होने के कारण इसके काल में लोग बहुत दिनों तक जीते थे। अतः कहा गया है कि राज्यवर्द्धन का जन्म अपने तथा प्रजा के दीर्घायु होने के लिए हुआ था। इससे स्पष्ट है कि राजा की प्रजा कितनी प्रिय थी तथा प्रजा उसे कितना चाहती थी। इसके बाद सुधृति, नर, केवल, बंधुमान, वेगवान सुध और तृणविंदु कमशः राजा हुए।

## तृएविंदु

इसने श्रतम्बुषा ४ को भार्या बना कर उससे तीन पुत्र श्रीर एक कन्या उत्पन्न की। विशाल, श्रून्य विंदु, धूमकेतु तथा इडविडा ५ या इलाविला। इस इलाविला ने ही रावण के पिता-मह पुलस्त्य का श्रालिंगन किया। तृणविंदु के बाद विशाल ६ गद्दी पर बैठा। श्रीर वैशाली नगर उसी ने श्रपने नाम से बताया। इस वंश का श्रंतिम राजा था सुमित जिसका राज्य क • सं० ३६४ में समाप्त हो गया। संभवता यह राज्य मिथिला में संमग्त हो गया।

१. मार्कपडेयपुराण १३४।

२.,, ,, १३४ छीर १३६।

३.,, ,, १०६-११० स्रध्याय ।

४. गरुड़ १-१३६-११; विष्णु ४-१-१६; भागात ६-१-३१ ।

४. महाभारत ६-८६।

६. वायु म६-१४-१७; ब्रह्मागड १-६१-१२; विष्णु ४-१-१म; रामायण १-४७-१२; भागवत ६-२-३६ ।

#### अष्टम अध्याय

## लिच्छवी गणराज्य

लिच्छवी शब्द के विभिन्न रूप पाये जाते हैं—लिच्छिवी, लेच्छिव, लेच्छह तथा निच्छिवी। पाली प्रन्थों में प्रायः तिच्छिवि पाया जाता है, किन्तु महावस्तु श्रवदान १ में लेच्छिवि पाया जाता है को प्राचीन जैन धर्म-प्रन्थों २ के प्राञ्चन लेच्छह का पर्याय है। कौटिल्य श्रथंशास्त्र 3 में लिच्छिविक रूप पाया जाता है! मनुस्मृति ४ की कश्मीरी टीका में लिच्छवी, मेधातिथि, श्रौर गोविन्द की टीकाओं में लिच्छिवी तथा वंगटीकाकार कुल्तूक भट्ट ने निच्छिवि पाठ लिखा है। १५वीं शती में वंगाचर में 'न' श्रौर 'ल' का साम्य होने से लि के बदले नि पढ़ा गया। चन्द्र गुप्त प्रथम की मुदाओं ५ पर बहुवचन में लिच्छिव्याः पाया जाता है। श्रनेक गुप्ताभिलेखों में लिच्छवी रूप मिलता है। सकन्द्र गुप्त के 'भितरी' श्रभिलेख ९ में लिच्छिवी रूप पाया जाता है। धुवेन संग ९ इन्हें लि चे पो कहता है जो लिच्छिवि का ही पर्याय है।

#### अभिभव

विसेंट आर्थर सिमथ १ के अनुसार लिच्छिवियों की उत्पत्ति तिब्बत से हुई; क्योंकि लिच्छिवियों का मृतसंस्कार और न्याय १० पद्धित तिब्बत के समान है। किन्तु लिच्छिवियों ने यह परम्परा अपने वैदिक ऋषियों से प्राप्त की। इन परंपराओं के विषय में अथवविद १९ कहता है—हे अग्नि। गई हुए को, फेंके हुए को, अग्नि से जते हुए को तथा जो डाले पड़े गये हैं,

१. महावस्तु, सेनार्ट सम्यादित ए० १२४४।

रे. सेकेड बुक श्राफ इस्ट, भाग २२ ए० २६६ तथा भाग ४४ श्रंश २ ए० ३२१, टिप्पणी २ (सूत्रकृताङ्ग तथा कल्पसूत्र)।

३. कौटिल्य ११-१।

४. मनु १०-२२।

र. एज आफ इम्पीरियल गुष्ठ, राखाल दास बनर्जी, काशी विश्वविद्यालय १६६४, पृ० ४।

६. प्रतीट का गुप्ताभित्रेख भाग ३, ए० २०,४३,५०,५३।

७. वहीं पृष्ठ २४६ ।

म बुद्धिस्ट रेकार्ड आफ वेस्टर्न वल्ड, वीत सम्पादित भाग २, ए० ७३।

इचिडयन पेंटिक्वेरी १६०३, पृ० २३३।

१०. एशियाटिक सोसायटी बंगाल का विवरण १८१४, पृ० ४ शरधन्त्र दास ।

<sup>11,</sup> अथर्ववेद १८-२-३४।

उन्हें यज्ञभाग खाने को लाश्रो। गाइने की प्रथा तथा उच स्थान पर मुर्दें को रखने की प्रथा का उल्लेख श्रापस्तम्ब श्रौतसूत्र े में भी मिलता है।

वैशाली की प्राचीन-न्याय पद्धित श्रीर श्राधिनिक लासा की न्याय-पद्धित की समता के विषय में हम कह सकते हैं कि तिच्छितयों ने यह सब परम्परा श्रीर श्रपना धर्म लिच्छितियों से सीखा, जिन्होंने मध्यकाल में नेपान जीता श्रीर, वहाँ बस गये श्रीर वहाँ से श्रागे बद्धकर तिब्बत की भी जीता श्रीर वहाँ भी बस गये। श्रिपतु प्राचीन बौद्धकाल में तिब्बत की सभ्यता का ज्ञान हमें कम ही है। इस बात का ध्यान हमें तिब्बती श्रीर पाली साहित्य से प्राप्त लिच्छवी पर्पराश्रों की तुलना के लिए रखना चाहिए।

सतीश चन्द्र विद्याभूषण ने पारिसक साम्राज्य के निसिव श्रीर मनु के निच्छित के शब्द साम्य को पाकर यह निष्कर्ष निकाला कि लिच्छितियों का मूल स्थान फारस है श्रीर ये भारत में निसित नगर से प्रायः ४१८ वि॰ सं॰ पूर्व या किल-संवत् २५८६ में श्राये। लिच्छितियों को दारावयुस (२५८५ से २६१६ क० सं० तक) के अनुपायियों से मिलाना कठिन है; क्योंकि लिच्छिती लोग बुद्ध निर्वाण के (क० सं० २५५८) पूर्व ही सभ्यता श्रीर यश की उच्च कोटि पर थे। श्रिपतु किसी भी प्राचीन प्रथ में इनके विदेशी होने की परंपरा या उल्लेख नहीं है।

### वात्य क्षत्रिय

मनु<sup>२</sup> कहता है कि राजन्य बात्य से मल्ल, मल्ल, लिच्छिवि, नट, करण, खश श्रौर दिविड की उत्पत्ति हुई। श्रिभिकि राजा का वंशज राजन्य होता है तथा मनु<sup>४</sup> के श्रनुसार बात्य वे हैं जो समान वर्ण से द्विजाति की संतान हो। किन्तु जो स्वधर्म विमुख होने के कारण सावित्री पतित हो जाते हैं। इनके चृत्रिय होने में शंका नहीं है; किन्तु मनु के बताये मार्ग पर चतने में ये कहर न थे। मनु का बताया मार्ग सार्ग सार्ग संसार के कल्याण के लिए हैं तथा सभी लोग इसी श्रादर्श का पालन करने की शिचा लें।

हम जानते हैं कि नाभाग श्रीर उसके वंशज वैश्य घोषित किये गये थे; क्योंकि नाभाग ने ऋषियों की आज्ञा के विरुद्ध एक वैश्य कन्या का पाणिप्रहण किया था। यद्यपि यह कन्या चित्रय रक्त की थी। विवाह के समय उसने श्रपना यह परिचय न दिया; किन्तु जब इसका पुत्र भलन्दन इसके पित को राज्य सौंपने लगा तब वैश्य कन्या ने बताया कि मैं किस प्रकार चित्रय वंश की हूँ। इसके पुत्र भनन्दन का भी चित्रियोचित संस्कार न हुत्रा; क्योंकि वैश्या-पुत्र होने कारण यह पतित माना जाना था। श्रतः वैशाली साम्राज्य के श्रारंभ से ही इस वंश के कुछ राजा ब्राझणों की दृष्टि में पतित या बात्य समभे जाते थे; श्रतः उनके वंशज बात्य चित्रय माने जाने लगे। श्रिपतु लिच्छवी लोग, श्रद्धाग्रण संप्रदाय, जैन श्रीर बौद्धों के प्रमुख नेता थे। भारतीय जनता विदेशियों को, विशेषतः ब्राहःण विद्वेषियों को, ब्राह्म मी स्वीकार नहीं करती।

१. श्रापस्तंब १-८७।

२. इंडियन प्रेंटिक्वेरी १६ म, पृ० ७०।

३. मनु-१०-२२।

४. अमरकोष २-=-३: २-७-१३: पाणिनि ४-३-३१७ राजस्व सुराहवत्।

४. मनु १०-२०।

द. मनु २-१७ तथा डाक्टर भगवान् दास का ऐंसियंट वरसेस माडने साह्र टिफिक सोसन्निष्म देखें।

### लिच्छवी क्षत्रिय थे

जब वेशाली के लिच्छिवयों ने सुना कि कुसीनारा में बुद्ध का निर्वाण हो गया तब उन्होंने मल्लों के पास संवाद भेजा कि भगवान बुद्ध चित्रय थे और हम भी चित्रय हैं। महाली नामक एक लिच्छित्री राजा कहता है कि जैसे बुद्ध चित्रय हैं, उसी तरह मैं भी चित्रिय हूँ। यदि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो सकती है और वे सर्वज्ञ हो सकते हैं तो में क्यों नहीं हो सकता ? चेटक वेशाली का राजा था और इसकी बहन तिशता, जो वर्द्ध मान महाबीर की माला थी, सर्वदा चित्रयाणी कहकर श्रभिदित की जाती है।

राकाहिल <sup>3</sup> सुनङ्ग, सेत्सेन का उल्लेख करता है श्रीर कहता है कि शाक्यवंश (जिसमें बुद्ध का जन्म हुझा था) तीन श्रांशों में विभाजित था। इन तीन शाखाश्रों के प्रमुख प्रतिनिधि थे महाशक्य, लिच्छवी शाक्य, तथा पार्वतीय शाक्य। न्याङ्किसस्तनपो तिब्बत का प्रथम राजा लिच्छवी शाक्यवंश का था।

जब बुद्ध महामारी को दूर करने के लिए वैशालो गये तब वहां के लोगों को वे सर्वथा 'विश्वष्ठा' कहकर संबोधन करते थे। मौज़त्यायन से जब पूछा जाता है कि अजातशत्र के प्रति लिच्छवियों को कहाँ तक सफलता मिलेगी, तब वह कहता — विश्वपोत्र ! तुम लोग विजयी होगे। महावीर की माता त्रिशला भी विश्वप्रोत्र की थी। नेपाल वंशावली में लिच्छवियों को सूर्यवंशी बताया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि लिच्छवी विश्वप्रोत्रीय (दार्शनिक विचार) चत्रिय थे।

बौद्ध टीकाकारों े ने लिच्छिवियों की उत्पत्ति का एक काल्पनिक वर्णन दिया है। बनारस की रानी से मांस पिड उत्पन्न हुआ। उसने उसे काल्प्पंजर में डालकर तथा मुहर करके गंगा में बहा दिया। एक यित ने इसे पाया तथा काष्ट्रपंजर में प्राप्त मांस-पिंड की सेवा की जिससे यमत्त पैदा हुए। इन सबों के पेट में जो कुछ भी जाता था स्पष्ट दीख पड़ता था मानों पेट पारदर्शी हो। श्रतः वे चर्मरहित (निच्छिवि) मालूम होते थे। कुछ लोग कहते थे, इनका चर्म इतना पत्ता है (लिनाच्छिवि) कि पेट या उसमें जो कुछ श्रन्दर चला जाय, सब सिला हुआ जान पड़ता था। जब ये सयाने हुए तब श्रन्य बालक इनके साथ, लड़ाका होने के कारण, खेलना पसन्द नहीं करते थे, श्रतः ये वर्जित समभे जाते थे (वर्जितच्चा)। जब ये १६ वर्ष के

१. महा-परिनिवाणसुत्त ६-२४; दीघनिकाय भाग २, ए० १६१ ( भागवत संपादित )। तुब्रना करें - भगवापि खत्तियो भ्रष्टमि खत्तियो।

२. सुमंगल विलासिनी १-३१२, पाली टेक्ट सोसायटी।

रे. लाइफ आफ बुद्ध एएड अर्जी हिस्ट्री आफ दिज आडर, बुडबिज राकाहिल जिलित लन्दन १६०७ ए० २०२ नोट (साधारण-संस्करण)।

४ महावस्तु १-२८३ ।

४. राक हिल पृ० ६७।

<sup>4.</sup> सेफोड बुक आफ इस्ट भाग २२, पृ॰ १६३।

७. इंडियन ऐंटिक्वेरी भाग ३७, पृ० ७८-१० |

म. मिंजिसमिनिकाय टीका १-२४८; खुद्दक पाठ टीका पृ॰ १४८-६०; पास्ती संज्ञाकोष २-७८१।

हुए, तब गाँववालों ने इनके लिए राजा से भूमि ले दी। इन्होंने नगर बसाया श्रौर स्त्रापस में विवाह कर लिया। इनके देश को बज्जि कहने लगे।

इनके नगर को बार-बार विस्तार करना पड़ा। अतः इसका नाम वैशाली पड़ा। इस दन्त-कथा से भी यही सिद्ध होता है कि लिच्छवी च्रित्र थे। लिच्छवी शब्द का व्याकरण से साधारणतः व्युत्पत्ति नहीं कर सकते; अतः जब ये शिक्तिशानी और प्रसिद्ध हो गये, तब इनके लिए कोई प्राचीन परम्परा रची गई।

जायस्वात के मन में लिच्छवी शब्द लिच्छु से बना है और इसका अर्थ होता है—लिच्छु (लिच्छु) का वंशज। लिच्छ का अर्थ होता है लच्यितरेशप और निच्छु और लिच्छ आपस में मिलते हैं। संभवतः यह नाम किसी गात्र विशेष चिह्न का द्योतक है।

#### वज्जी

ये लिच्छवी संभवतः महाकाव्यों और पुराणों के ऋत हो सकते हें जो नयः पर्वतीय थे, और जो नेपाल तथा तिब्बत की उपत्यक्ष में बसते थे। ऋ त शवः का परिवर्तन हो कर लिच्छ हो गया, अतः इस वंश के लेग निच्छई या निच्छवी कहलाने लगे। ऋ त उशकः का अर्थ भातृ, भयानक जानवर और तारा भी होता है। प्राचीन काल में किसी भयानक जन्तु विशेषतः सिंह (केसरी, युजिन ) के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता था। सिंह शिक्ष का द्योतक है। इसी कारण लिच्छवियों ने सिंह को अपनी पताक्ष का चिंछ चुना, जिस बाद में शिशुनागों और गुप्तों ने भी प्रहण किया। लंक्ष का नम भी सिंह (विजय सिंह) के नाम पर सिहल पड़ा । प्राचीन कान में भी तृणिबन्द के राज्य-काल में वैशानी के लोगों ने लंक्ष को उपनिवेश बनाया था। भगवान महावीर का लांच उन भी सिंह है। इससे सिंह होता है कि युजि ऋत वंश के है। कथानक में इन विच्छवियों को काना है। इन्हें बुजिन या वर्जी संभवतः इसलिए कहते थे कि ये अपने केशों को विशेष हम से सैवारते थे। सिंह का आयाल सुन्दर और युँचराला होता है। शावपथ बान्ण कहना है कि प्रस्तर चुतिय जानि का द्योतक है योर साथण कहता है। शावपथ बान्ण कहता है कि प्रस्तर चुतिय जानि का द्योतक है और साथण कहता है सावपथ बान्ण कहता है कि प्रस्तर चुतिय जानि का द्योतक है और साथण कहता है सावपथ बान्ण कहता है कि प्रस्तर चुतिय जानि का द्योतक है और साथण कहता है सावप केशा ने असी प्रकार की और सैवारने की पस्तर कहते हैं। हो सकता है विज्ञयों के द्यारते केश मी उसी प्रकार सैवार जाने हों।

१. विभन्न चरण लाहा का प्राचीन भारतीय चन्नियवंश, (कलकत्ता) १६२१.पृ०२१।

२. हिन्दू पालिटी - जायसवाल (१६२४) भाग १, ए० १८६।

३. उसादि ३-१६, ऋपन ऋषिगती।

४ ग्रमरकोष वेशोऽपि वृजिनः।

**४. दी**पवंश १-।।

द. भ्रत्न भी चम्पारण के लोगों को थारू वज्जी कहते हैं, ज० विश्लो० रि॰ सो० ६ २६१।

७. शतपथ ब्राह्मण १-३-४-१०; १-३-३ ७ वैदिक कोप, लाहौर प० ३३४।

प. वहीं — तुजना करें — उद्ध बद्ध केश संघात्मक ।

#### गणराज्य

यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसके गणराज्य की स्थापना कब हुई । किन्तु इसके संविधान के सविस्तर अध्ययन से ज्ञात होता है कि वज्जो संघ की स्थापना विदेह राजवंश की हीनावस्था और पतन के बाद हुई होगी तथा इसके संविधान-निर्माण में भी यथेष्ट समय लगा होगा। यदि वैशाली साम्राज्य पतन के बाद ही संघराज्य स्थापित हुआ होता तो इसका प्रधान या इसकी जनता महाभारत युद्ध में किसी-न-किसी पन्न से अवस्य भाग लिये होती। जिस प्रकार प्राचीन युनान में राजनीतिक परिवत्त न हुए, ठीक उसी प्रकार प्राचीन भारत में भी राज्य परिवत्त न होते थे।

राजाओं का अविकार सीमित कर दिया जाता था श्रीर राजा के उत्पर इतने श्रंक्श लगा दिये जाते थे कि राजपद केवल दिखांवे के लिए रह जाता था श्रीर राजशिक दूसरों के हाथ में चती जाती। महाभारत में वैशाली राजा या जनता का कहीं भी उल्लेख नहीं; किन्तु, मिल्लों का उल्लेख हैं। संभवत: वैशाली का भी कुत्र भाग मल्लों के हाथ था; किन्तु श्रिकांश विदेहों के श्रायीन था। हम बुद्ध निर्भाण के श्राय: दो सौ वर्ष पूर्व संघ-राज्य की स्थापना क॰ सं॰ २३५० में मान सकते हैं। श्राजातशत्रु ने इसका सर्वनाश क० सं॰ २५५० में किया।

लिच्छवियों का गण-राज्य महाशिक्षशाली था। गण-राज्य का प्रधान राजा होता था तथा अन्य अधिकारी जिसे जनता चुनती वे ही शासन करते थे। इनका बल एकता में था।

ये श्रापने प्रतिनिधि, संघ श्रोर स्त्रियों को महाश्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। जब मगध के महामंत्री ने बुद्ध से प्रश्न किया कि विजयों के ऊपर श्राक्रमण करने पर कहाँ तक सफलता मिलेगी तब उस समय के बुद्ध वाक्य 3 से भी इस कथन की पुष्टि होती है।

#### संविधान

जानकों ४ में इन की गणराज्य कहा गया है। इसके प्रधान अधिकारी १ तीन थे—राजा, उपराज और सेनापित । अन्यत्र ६ भागडागारिक भी पाया जाता है। राज्य ७००० वासियों के हाथ में था। ये ही कमशः १ राजा उपराज, सेनापित और भागडागारिक होते थे। किन्तु कुल जन संख्या १,६८,००० थी। अपितु हो सकता है कि ७००० ठीक संख्या न हो जो राज्य-परिषद् के सदस्य हों। यह किल्पत संख्या हो सकती है और किसी तांत्रिक उद्देश्य से सात का तीन बार अयोग किया गया हो।

१. पालिटिकल हिस्ट्री आफ ऐंशियंट इचिडया पृ० १०२।

२. महाभारत २-२६-२०।

३. सेकेडबुक भाफ इस्ट ११-३-६ ; दीघनिकाय र-६०।

४. जातक ४-१४८।

४. श्ररथ कथा ( जर्नेल एशियाटिक सोसायटी श्राफ बंगाल, १८३८ ), पृ० ६६३।

६. जातक १-५०४।

७. वहीं ,,

८. महावस्तु १, ए० २४६ झीर २७१।

प्राचीन युनानी नगर राज्य में लोग प्रायः स्पष्टतः अपना मत प्रकट करते थे; क्योंकि भिष्ठकांश युनानी राज्यों का जेनकत कुन्न वर्ग मीतों तक ही सीमित था। वैशाली राज्य महान् था श्रीर इसकी जन-संख्या विस्तीर्ण थी। यह नहीं कहा जा सकता कि महिला, बालक, वृद्ध और पापियों की मतदान का अधिकार था या नहीं। यह सत्य है कि भारत में दास ने थे और मेगास्थनीज भी इसकी पुष्टि करता है। किर भी यह कहना किन है कि ७००७ संख्या प्रतिनिधियों के जुनाव की थी या प्रकट जुनाव की। किन्तु हम सत्य से अधिक दूर न होंगे, यहि कल्पना करें कि परिवारों की संख्या ७००७ और लोगों की संख्या १,६८,०००। इस दशा में प्रति परिवार २५ लोग होंगे। हो सकता है कि प्रति परिवार से एक प्रतिनिधि जन-सभा के के लिए जुना जाता हो।

9. यूनामी कहते हैं कि भारत में दास-प्रथा ग्रज्ञात थी या श्रोनेसिफीटस के श्रनुसार मुसिकेनस राज्य में (पतंजित महाभाष्य, ४.१०६ का मौिपकर = उत्तरी सिंघ) दास प्रथा न थी। दासों के बदले वे नवयुवकों को काम में लाते थे। यद्यपि मनु (७.४११) ने सात प्रकार के दास बतलाये हैं; किन्तु उसने विधान किया है कि कोई भी श्रार्य सश्द्रद दास नहीं बनाया जा सकता। दास भ्रपने स्वामी की सेवा के श्रतिरिक्त श्रांजत धन से श्रपनी स्वतंत्रता पा सकता था तथा बाहर से भी धन देकर कोई भी उसे मुक्त कर सकता था। यूनान से भारत की दास प्रथा इतनी विभिन्न थी कि लोग इसे ठीक से समम नहीं पाते।

घर के तुच्छ काम प्रायः दास या वर्णशंकर करते थे। ये ही कारीगर श्रीर गाँवों में सेवक का काम भी करते थे। अधिक कुशल कारीगर यथा रथ-निर्माता सूत इत्यादि श्रार्थ वंश के थे और समाज से बहिष्कृत न थे। कुषक दास प्रायः श्रूद्र था जो गाँव का श्रविकांश असम कार्य करता था श्रीर श्रन्न का दशांश श्रपनी मजदूरी पाता था।

सात प्रकार के दास ये हैं — युद्ध बंदी, भोजन के लिए निश्य श्रम करनेवाले, घर में उत्पन्न दास, कृत दास, दत्त-दास, वंश परम्परा के दास तथा जिन्हें दास होने का दंड मिला है। बीर योद्धा भी बंदी होने पर दास हो मकता है। दास चरवाहा या न्यापारी हो सकता है; यदि सेवा से श्रपना पेट पालन न कर सके। कृपकों की श्रेणी में श्रिकिकांश दास ही थे। दास के पास कुछ भी श्रपना न था। वह शारीरिक श्रम के रूर में कर देता था; क्योंकि उसके पास धन न था। दासों की श्रावश्यकता प्रत्येक गृह में पारिवारिक कार्य के लिए होती थी। किन्तु दास साधारणतः पश्चात्य देशों की तरह खान, बागान श्रीर गृहों में निराश्रय के समान नहीं रखे जाते थे। जातकों में दासों के प्रति द्या का भाव है। वे पढ़ते हैं, कारीगरी सीखते हैं तथा श्रन्य कार्य करते हैं।

श्रमक या मजदूर किसी का हथकंडा न था यद्यपि उसे कदाचित्काल बहुत श्रधिक श्रम भी करना पड़ता था। गाँवों का श्रधिकांश कार्य दास या वंश परम्परा के कारीगर करते थे, जो परम्परा से चली श्राई उपज के श्रांश को पाते थे। इन्हें प्रत्येक कार्य के लिए श्रलग पैसा न मिलता था। सभी श्रम का महत्त्व समस्ते थे श्रोर बड़े-छांटे सभी श्रम करते थे जिससे श्रधिक श्रन्न पेदा हो। श्रतः हम कह सकते हैं कि भारत में दास प्रथा न थी श्रीर वैशाली संघराज्य में सभी को मतदान का श्रधिकार था।

इस सम्बन्धमें विस्तार के लिए लेखक का 'भारतीय श्रम-विधान' देखें।

## स्वतंत्रता समता एवं भ्रातृत्व

स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम ऐसी परिस्थिति में रहें जहाँ मनुष्य अपनी इच्छाओं का महान् दास हो, सम्यता का अर्थ है कि किपी विशिष्ट व्यक्ति के लिए अलग नियम न हो तथा सभी के लिए उन्नित के समान द्वार खते हों तथा आतृत्व का अर्थ है कि लोग मिलकर समान आनन्द, उत्सव और व्यापार में भाग लें। इस विचार से हम कह सकते हैं कि वैशानी में पूर्ण स्वतंत्रता, सम्यता और आतृत्व था। वैशानी के लोग उत्तम, मध्यम तथा बृद्ध या ज्येष्ठ का आदर करते थे। सभी अपनेको राजा समभते थे । कोई भी दूसरों का अनुयायी बनने को तैयार न था।

## अनुशासन-राज्य

उन दिनों में वैशाली में अनुशासन का राज्य था। इसका यह अर्थ<sup>3</sup> है कि कोई भी व्यक्ति जिना किसी अनुशासन के विशिष्ट अनुभंग करने पर ही दराड का भागी हो सकेगा। उसके लिए उसे साधारण नियम के अनुशासन में पर न था। िन्तु सभी राज्य के साधारण नियमों से ही अनुशासित होते थे। विधान के साधारण जिद्धान्त न्यायनिर्णयों के फगस्वक्ष्म थे, जो निर्णय विशिष्ट न्यायालयों के सम्मुत व्यक्तिगत अधिकारों की रच्चा के निए किया जाता था। वैशानी में किसी भी नागरिक को दोपी माना नहीं जा सकता था जवतक कि संनापित, उपराज और राजा विभिन्न रूप से बिना मतभेद के उसे दोपी न बतावें। प्रधान के निर्णय का लेखा सावधानी से रखा जाता था। न्याय के लिए सिवहित कचहरी होती थी तथा अष्टकृत (जूरी) पद्धित भी प्रचलित थी।

## व्यवहार-पद्धति

वैशाली संघ वौद्ध धर्म के बहुत पूर्व स्थापित हो जुका था; श्रत: बुद्ध ने स्वभावतः राजनीतिक पद्धित को अपने रंघ के लिए अपनाया। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध संघ राजनीतिक संघ का अनुकरण है। किन्तु हमें राजनीतिक संघ का तिबित वर्णन नहीं मिलता । यदि बौद्ध धर्म संघ से धामक निशंपताओं को हटाकर उसकी संघ पद्धित का अध्ययन करें तो हमें गणराज का पूर्ण चित्र मिल सकेगा। प्रत्येक सदस्य का एक नियत स्थान होता था। नित्त को तीन बार सभा के सामने रखा जाता था तथा जो इस ( नित्ते ) इसि से सहमत न होते थे, वे ही बोलने के अधिकारी समक्ते जाते थे। न्यूनतम संख्या पूर्ण कोरम पद्धित का पालन कड़ाई से किया जाता था। एक पूरक इसके लिए नियुक्त होता था। वह उचित संख्या पूरा करने का भार लेता था। छन्द ( मतदान ) निःशुक्त और स्वतंत्र खप से दिया जाता था। गुप्त छप से मत प्रकट करना साधारण नियम था तथा सभा के विवरण और निर्णय का आलेब सावधानी से रखा जाता था। काशोप्रसाद जायसवाल ने इन विषयों का विवेचन विशाद छप में किया है और हमें इन्हें दुहराने की आवश्यकता नहीं।

१. प्रामर श्राफ पोलिटिक्स, लास्कीकृत ए० १४२,११२-३।

२. लिलत विस्तर तृतीय श्रध्याय ।

३. डाइसी का इंट्रोडक्सन दु दी स्टडी आफ दी जा ऑफ कंस्टीट्यूशन पृ० १६८ इस्यादि । ४. हिन् पाजिटी, जायसवाज-जिखित, १६२४ कजकत्ता ।

### नागरिक-अधिकार

वैशाली के रहनेवालों को शिज कहते थे तथा दूसरों को ब्रिजिक कहते थे। कौटल्य के ख्रिनुसार ब्रिजिक वे थे जो वैशाली-संघ के मक्त थे। चाहे वे वैशाली-संघ राज्य के रहनेवाले भले ही न हों। ब्रिजिक में वैशाली के वासी तथा ख्रन्य लोग भी थे, जो साधारणतः संघ के मक्त थे।

## विवाह-नियम

वैशाली के लोगों ने नियम बनाया था कि प्रथम मंडल में उत्पन्न कन्या का विवाह प्रथम ही मंडल में हो; द्वितीय और तृतीय मंडल में नहीं। मध्यम मंडल की कन्या का विवाह प्रथम एवं द्वितीय मंडल में हो सकता था, किन्तु तृतीय मंडल की कन्या का विवाह किसी भी मंडल में हो सकता था।

अपितु किसी भी कन्या का विवाह वैशाली संघ के बाहर नहीं हो सकता था। इससे प्रकट है कि इस प्रदेश में वर्षो विभेद प्रचलित था।

#### मगध से मैत्री

वैशाली के राजा चेटक की कन्या चेल्लना का विवाह सेनीय विबिसार से हुआ था। इसे श्रीमदा अग्रेर मछा नाम से भी पुकारते हैं। बौद्ध साहित्य में इसे वेदेही कहा गया है। सुद्ध घोष वेदेह का अर्थ करता है—'बौद्धिक प्रेरणा वेदेन ईहित।' इसके अनुसार वेदेह का अर्थ विदेह की रहनेवाली मान्य नहीं हो सकता; क्यों कि जातक विस्पर से अनुसार अजातशत्रु की मां कीसल-राज प्रसेनजित की बहन थी।

विदेह राज विरुधक का मंत्री साकल ? अपने दो पुत्र गोपाल और सिंह के साथ वैशाली आया। कुछ समय के बाद साकल नायक चुना गया। उसके दोनों पुत्रों ने वैशाली में विवाह किया। सिंह की एक कन्या वासवी थी। साकल की मृत्यु के बाद सिंह नायक निशुक्त हुआ। गोपाल ने ज्येष्ठ होने के कारण इसमें अपनी आप्रतिष्ठा समभी और वह राजगृह चला गया और विम्बसार का सुख्य अमात्य बना। विम्बसार ने गोपाल की आहुना वासवी का पाणि प्रहण

१. पाणिनि ४-२-१३१।

२. ब्रार्थशास्त्र ११-१।

३. पाणिनि ४-३-६४-१००।

अ. पाणिनि ४-३-८**३**-८।

**४. राकहिल पु० ६२।** 

६. सेक्रेड बुक ब्राफ इस्ट भाग २२ भूमिका पृष्ठ १३।

७. वही पृष्ठ १३, टिप्पणी ३।

म. बुक माफ किइंड सेयिंगस १-३म टिप्पणी।

६. संयुक्त निकाय २-२१८।

१०, वहीं २-२ ४-५।

११. फासबल ३-१२१; ४-३४२।

१२. राकहिल पु० ६३-६४।

किया। यह वास्वी विदेह वंश की थी। आतः वैदेही कहलाई। राय चौधुरी का मत है कि इस विशेषण का आधार भौगोलिक है। यह विदेह के सभी चित्रिय वंश या उत्तर बिहार के सभी लोगों के लिए प्रयुक्त होता था, चाहे विदेह से उनका कोई संबंध भले ही न रहा हो। आचारांग र सूत्र में कुराड प्राम वैशाली के सभीप विदेह में बतलाया गया है।

#### अभयजन्म

श्रम्बापाली एक लिच्छवी नायक महानाम की कन्या थी। वैशाली संघिनयम के श्रमुसार नगर की सर्वाक्ष सुन्दरी का विवाह किसी विशेष व्यक्ति से न होता था; बिल्क वह सभी के उपभोग की सामग्री समभी जाती थी। श्रतः वह वाराक्षना हो गई। विश्विसार ने गोपाल के मुख से उसके रूप-यौवन की प्रशंसा सुनी। यद्यपि लिच्छवियों से इसकी पटती न थी, तथापि विश्वसार ने वैशाली जाकर सात दिनों तक श्रम्बापाली के साथ श्रानन्द भोग किया। श्रम्बपाली को एक पुत्र हुआ, जिसे उसने भ्रपने पिता विश्वसार के पास मगध भेज दिया। बालक बिना डर-भय के श्रपने पिता के साथ चला गया। इसीसे इसका नाम श्रमय पढ़ा। देवदत्त मंडारकर के मत में वैदेही के साथ यह वैवाहिक सम्बन्ध विश्वसार श्रीर लिच्छवियों में युद्ध के बाद संघि हो जाने के फलस्वरूप था। श्रमय में लिच्छवियों का रक्त था; श्रतः लिच्छवियों से बहुत चाहते थे। इसी कारण श्रजातशत्र ने लिच्छवियों के विनाश का प्रण किया; क्योंकि यदि लिच्छवी श्रमय का साथ देते तो श्रजातशत्र के लिए राज्य प्राप्ति देदी खीर हो जाती।

### तीर्थ-विवाद

गंगा नदी के तट पर एक तीर्थ प्राय: एक योजन का था। इसका श्राधा भाग लिच्छिवियों के श्रीर श्राधा श्रजातशत्र के श्रीधकार में था; जहाँ उसका शासन चलता था। इसके श्रनितद्दर ही पर्वत के पास बहुमृल्य रत्नों की खान थी, जिसे लिच्छिवी ह लूट लेते थे श्रीर इस प्रकार श्रजातशत्र को बहुत च्रिति पहुँचाते थे। जन-संख्या में लिच्छवी बहुत श्रियक थे, श्रत: श्रजातशत्र ने वैमनस्य का बीज बोकर उनका नाश करने का विचार किया।

जिस मनुष्य ने पद और पराक्रम के लोभ में श्रपने पिता की सेवा के बदले उसकी प्राया-हत्या करनी चाही, उससे पिता के संबंधियों के प्रति सद्भाव की कामना की श्राशा नहीं की जा सकती। उसे प्रारम्भ से ही प्रतीति होने लगी कि हमारे मगध-राज्य-विस्तार में लिच्छवी महान् रोड़े हैं; श्रत: श्रपनी साम्राज्याकांचा के लिए विजयों का नाश करना उसके लिए श्रावश्यक हो गया।

पालीटिकल हिस्ट्री भ्राफ ऐंसियंट इचिडया ( चतुर्थं संस्करण ) पृ० १०० ।

२. सेक्रेड बुक आफ इस्ट भाग २२ भूमिका।

३ राकष्ठिल पृ० ६४।

४. क रमाइकेल कोक्चर्स, १६१८ ए० ७४।

४. विनय पिटक १-२२८; उदान ८-६ ।

६ दिस्यावदान २-४२२। — संभवतः यह नेपाल से निद्यों द्वारा लाई हुई काष्ट्रधन का उन्लेख है। इसे जिन्छित हुईप जाना चाहते थे।

७. श्रंगुत्तर निकाय २-३४।

म. विमक्ष चरण लाहा का 'प्राचीन भारत के चित्रय वंश', पृ० १६०।

कालान्तर में लिच्छवी विलासिपय हो गये। श्रजातशत्रु ने वस्सकार की भगवान बुद्ध के पास भेजा तो बुद्ध ने कहा - कर देकर प्रसन्न करने या वत्त मान संघ में वैमनस्य उत्पन्न किये बिना विज्ञयों का नाश करना टेढ़ी खीर है। आजातशत्रु कर या उपहार देकर विज्ञियों को प्रसन्न करने के पत्त में न था: क्योंकि ऐसा करने से उसके हाथी और घोड़ों की संख्या कम हो जाती। श्रतः उसने संघ विच्छेर करने की सीचा। तय हुआ। कि सभासदों की एक सभा बलाई जाय श्रीर वहाँ विजियों की समस्या पर विचार हो श्रीर श्रन्त में वस्सकार विजियों का पदा लेगा सभा से निकाले जाने पर वह लिच्छवी देशनें चला जायगा। ठीक ऐसा ही हन्ना। विजयों के पछने पर वस्सकार ने बताया कि सभे केवल विजयों का पत्त प्रहण करने जैसे तुच्छ श्रपराध के लिए श्रपने देश से निकाला गया और ऐता कठिन दराड मिला है। विजिश्मों (कि॰सं॰ २५७३) में वस्सकार को न्याय मंत्री का पर मिला, जिस पर पर वह मगध राज्य में था। वस्सकार शीघ ही श्रपनी श्रद्भन न्यायशीलता के कारण सर्वत्र प्रिस हो गया। वज्जी के युवक शिचा के लिए उसके पास जाने लगे। श्रव वस्तकार श्रवना जाल फैलाने लगा। वह किसी से कुछ कहता और किसी से कुछ।. श्रत: इस प्रकार तीन वर्ष के श्रंदर ही वस्तकार ने विद्वेष का ऐसा बीज बीया कि कोई भी दो वज्जी एक ही साथ मार्ग पर चलने में संकोच करने लगे। जब नगाड़ा बजने लगा, जो साधारणतः उनके एकत्र होने का सुच कथा, तब उन्होंने इसकी परवाह न की श्रौर कहने लगेर-'धनियों श्रीर वीरों की एकत्र होने दो। हम तो भिलमंगे श्रीर चरवाहे हैं। हमें इससे क्या मतलब।'

वस्सकार ने आजातशत्रु को संवाद भेजा कि शीघ्र आवें; क्योंकि यही समुचित अवसर है। अजातशत्रु ने विशाला से नावों के साथ वैशाली के लिये कूच किया। मागधों की बढ़ती सेना की रोकने के लिए बार-बार नगाड़ा बजने पर भी लिच्छिवयों ने इसकी चिंता न की धीर अजातशत्रु ने विशाल फाटक से विजयी के रूप में क० सं० २५७६ में नगर-प्रवेश किया।

श्रजातरात्रु ने लिच्छिवियों को श्रपना श्राधिपत्य स्वीकार करने को बाध्य किया। किन्तु जान पड़ता है कि ये लिच्छित्री श्रांतरिक विषयों में स्वतंत्र थे श्रीर उन्होंने मगश्र राज्य में भिल जाने पर भी श्रानी शासन पद्धति बनाये रक्बी; क्योंकि इसके दो सौ वर्ष बाद भी कौटिल्य इनका उल्लेख करता है।

१. संयुक्त निकाय ( पा॰ टे॰ सो॰ ) २-२६ में।

२. दिव्यावदान २-४२२, मिष्मम निकाय ३-८।

३. जर्नेस प्रियाटिक सोसायटी भाफ बंगास, १६६८ ए० ६६४।

#### नवम ऋध्याय

#### मल्ल

मलत देश विदेद के पश्चिम और मगध के उत्तर पश्चिम की श्रोर था। इसमें श्राधुनिक सारन श्रौर चम्पारन जिलों के भाग सिन्निहित येथे। संभवतः इसके पश्चिम में वत्स-कोशल श्रौर किपलवस्तु थे श्रौर उत्तर में यह हिमालय तक फैला हुआ था। हुवेनसंग <sup>3</sup> के श्रानुसार यह प्रदेश तराई में शाक्य भूमि के पूर्व श्रौर विजिस्च के उत्तर था।

मल्तराब्द का अर्थ होता है —पीक रान, कपोत्त, मत्स्य विशेष और शिक्कमान्। लेकिन इतिहास में मल्त एक जाति एवं उसके देश का नाम है। यह देश षोड्य ४ महाजन पदों में से एक है। पाणिनि ५ मल्तों की राजधानी को मल्ल प्राम बतलाता है। बुद्ध के काल में यह प्रदेश दो भागों में विभक्त था, जिनकी राजधानियाँ पावा ६ और कुशीनारा थी। भीमसन ८ ने अपनी पूर्व दिग्विजय यात्रा में मल्ल और कोसल राजाओं को पराजित किया था। महाभारत इसे मल्ल ९ राष्ट्र कहता है। अतः ज्ञात होता है कि महाभारत काल के समय भी (किल संवत १२३४) मल्ल देश में गणराज्य था और कौटिल्य १० के काल तक (विक्रम पूर्व चतुर्थ शती) यह गणराज्य बना रहा।

- 1. महाभारत २-३१।
- २. दे भौगोलिक कोष पृ० १२१।
- ३. बुद्धिस्ट इंडिया (रीस डेविस ) पृ० २६।
- ४. पाणिनि ६-२-८४ जच्य देखें।
- र. दीघिनिकाय २-२०० ( राहुत सम्पादित पृ० १६० ) इसमें केवल १२ ही नाम दिये गये हैं और शेष ४ नहीं है।
- किनियम इसे पडरौना गंडक के तीर पर कुशीनगर से १२ मील उत्तर पूर्व बतजाता है। होई ने इसे सारन जिले में सिवान से ३ मील पूर्व पपौर बतलाया।
- ७. कुशीनारा या कुशीनगर राप्ती और गंडक के संगम पर पर्वंतमाला पर था (सिमथ)। किनचम ने इसे किसिया प्राम बतलाया, जो गोरखपुर से ३७ मील पूर्व और बेतिया से उत्तर पूर्व है। यहाँ से एक ताम्रपत्र भी मिला है तथा बुद्ध की मूर्ति मिली है— जिसपर श्रंकित है निर्वाण स्तूप का ताम्रपत्र। यह विक्रम के पंचम शती का ताम्रपत्र हो सकता है। हुवेनसांग के विचार से यह वैशाली से १६ और किपलवस्तु से २४ योजन पर था। (बील ४२ टिप्पणी)
  - म. महाभारत २-२६-२०।
  - **३. महाभारत ६-३-४६ ।**
  - १०. अर्थशास्त्र ११-१।

#### साम्राज्य

वैशाली के लिच्छितियों के समान मल्लों के यहाँ भी पहले राज्य प्रथा थी। श्रीकाक विद्वाली के समान मल्लों के यहाँ भी पहले राज्य प्रथा थी। श्रीकाक विद्वाली छुशावती से मल्ल देश पर शासन करता था। इसकी १६,००० रानियाँ थीं, जिनमें शीलावती पटरानी थी। चिरकाल तक राजा को कोई पुत्र न होने से प्रजा व्याकुत हो गई कि कहीं कोई दूसरा राजा श्राकर राज्य न हइप ले। श्रातः लोगों के लिए रानी को छोड़ दिया; किन्तु शक उसके पातिवत की रच्चा करता रहा। उसके दो पुत्र हुए। ज्येष्ठ छुश ने मदराज सुता प्रभावती का पाणिपीइन किया।

जब महासुदस्सन शासक था तब उपकी राजधानी १२ योजन लम्बी और सात योजन चौड़ी थी। राजधानी धनधान्य और ऐश्वर्य से परिपूर्ण थी। नगर सात प्रकोटों से घिरा हुआ था जिनके नाम—स्वर्ण, रजत, वैदूर्य, स्फिटक, लोहितकण, अभ्रक, रत्नमय प्रकोट थे। किन्तु बुद्धकाल में यह एक विजन तुच्छ जंगल में था।

कहा जाता है कि रामभद्र के पुत्र कुशा ने कुशावती को अपनी राजधानी बनाया। यदि श्रोक्काक को हम कुश मान लें, जो इच्चाकुवंशी था, तो कहा जा धकता है कि प्राचीन कुशावती नगरी की स्थापना लगभग क॰ सं॰ ४५० में हुई।

### गएराज्य

पावा श्रौर कुसीनारा के महतों के विभिन्न सभा-भवन थे, जहाँ सभी प्रकार की राजनीतिक श्रौर धार्मिक बातों पर विवाद श्रौर निर्णय होता था। पावा के महलों ने उन्बाटक नामक एक नृतन सभा-भवन बनाया श्रौर वहाँ बुद्ध से प्रवचन की प्रार्थना की। श्रिपितु, बुद्ध के श्रवशेषों में से पावा श्रौर कुशीनारा, दोनों के महलों ने श्रपना भाग श्रातग्र स्वतः चन्हें विभिन्न मानना ही पड़िगा।

मगध राज श्रजातशत्र की बढ़ती हुई साम्राज्य-लिप्सा को रोकने के लिए नव मल्लकी नव लिच्छवी श्रौर श्रष्टादश काशी-कोसल गणराज्यों ने मिलकर श्रात्मरत्ना के लिए संघ<sup>3</sup> घनाया। किन्तु, तो भी वे हार गये श्रौर मगध में श्रन्ततः मिला लिये गये। लिच्छितयों की तरह मल्ल भी विस्टिगोत्री चित्रिय थे।

यद्यपि मल्ल श्रौर लिच्छिवियों में प्रायः मैत्री-भाव रहता था तथापि एक बार मल्ल राज बंधुल की पत्नी मिल्जिका गर्भिणी होने के कारण, वैशाली कुमारों द्वारा प्रयुक्त श्रभिषेक कुगड़ का जलपान करना चाहती थी, जिस बात को लेकर भगड़ा हो गया। बंधुल उसे वैशाली लेगया। कमल कुंड के रच्कों को उसने मार भगाया श्रौर मिल्लिका ने जल का खूब श्रानन्द लिया। लिच्छवी के राजाश्रों को जब इसका पता लगा तब उन्हें बहुत कोध श्राया। उन्होंने बंधुल के रथ का पीछा किया श्रौर उसे श्रद्ध मृत करके छोड़ा।

१. कुश जातक ( ४३१ )।

२. महापरिनिब्वाग्यसत्त अध्याय ४।

३, सेंकेड बुक्त आफ इष्ट भाग २२ १० २६६।

४. महसाज जातक ( ४६४ )।

# दशम अध्याय

# विदेह

मिथिजा की प्राचीन सीमा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। संभवतः गंगा के उत्तर वैशाली श्रीर विदेह दो राज्य थे। किन्दु, दोनों की मध्य रेखा ज्ञात नहीं। तैरमुक्ति गंगा त्रौर हिमालय के बीच थी जिसमें १५ निदयाँ बहती थीं। पश्चिम में गगड़की से लेकर पूर्व में कोशी तक इसका विस्तार २४ योजन तथा हिमालय से गंगा तक १६ योजन बताया गया है। सम्राट्शक्र कर ने दरमंगा के प्रथम महाराजाधिराज महेश ठाकुर को जो दानपत्र दिया था, उसमें भी यही सीमा बतलाई गई है। श्रतः हम कह सकते है कि इसमें मुजफ करपुर का कुछ भाग, दरभंगा, पूर्णियाँ तथा मुंगेर और भागलपुर के भी कुछ श्रंश सिमिलत थे।

#### नाम

मिथिला के निम्नलिखित बारह नाम पाये जाते हैं — मिथिला, तैरमुक्ति, वैदेही, नैमिकानन, इंगनशील, कृपापीठ, स्वर्णलाङ्गलपद्धति, जानकीजन्मभूमि, निरपेचा, विकल्मषा, रामानन्द छुटी, विश्वभाविनी, नित्य मंगला।

प्राचीन प्रन्थों में निथिला नाम पाया जाता है, तिरहुत का नहीं। विदेह, मिथिला श्रोर जनक नामों की व्युत्पत्ति काल्पनिक ही है। इस्ताक के पुत्र निमि ने सहस्र वर्षीय यक्त करना चाहा श्रोर विश्व से पुरोहित बनने को कहा। विश्व ने कहा कि मैंने इन्द्र का पश्चरात वर्षीय यक्त का पौरोहित्य स्वीकार कर लिया है। श्रतएव, श्राप तब तक ठहरें। निमि चला गया श्रोर विश्व ने सोचा कि राजा को मेरी बात स्वीकार है। इसलिए वे भी चले गये। इसी बीच, निमि ने गौतम इत्यादि ऋषियों को श्रपने यक्त के लिए नियुक्त कर लिया। विश्व यथाशोघ निमि के पास पहुँचे तथा श्रन्य ऋषियों को यक्त में देखकर निमि को शाप दिया कि तुम शरीर-रहित हो जाश्रो। निमि ने भी विश्व को ऐसा ही शाप दिया श्रीर दोनों शरीर-रहित हो गये। श्रन्य परम्परा के श्रनुसार विसिष्ठ ने निमि को शाप दिया कि तुम निर्वार के श्रनुसार विसिष्ठ ने निमि को शाप दिया कि तुम निर्वार हो जाश्रो; क्योंकि निमि यूत खेलते समय श्रपनी श्रियों की पूजा कर रहा था।

निमि के मृत शरीर को श्रायक्तपूर्ति तैल एवं इत्रों में सुरिच्चित रखा गया। ऋषियों ने उसे पुनिजिवित करना चाहा; किन्तु निमि ने मना कर दिया। तब ऋषियों ने उसके शरीर का

१. हिस्ट्री भ्राफ तिरहुत, श्यामनारायण सिंह बिखित, पृ० २४।

र. अज् कोसीता गोसी अज् गंग-ता-संग।

३. संभवतः विदेह राज्य कभी सीतापुर जिले के नमिपार्यय तक फैला था।

४. रामायण १-४८; विष्णु ४-४; भागवत ६-१३।

**२. मल्स्यपुराण, ११ ऋश्याय** ।

मंथन किया जिससे एक पुत्र निकला। विचित्र जन्म के कारण ही लोगों ने उस लक्के का नाम जनक रखा श्रीर विदेह (जिसका देह नष्ट हो गया है) उसे इसलिए कहा कि उसका पिता श्रशरीरी था। मथने से उसका जन्म हुआ, श्रतः उसे मिथि भी कहते हैं। जनक शब्द का संबंध जाति से तुलना करें— (जन-संस्कृत), (जेनसु-लातिन), (जेनस-प्रीक) श्रीर श्रेष्ठतम जन को भी जनक कहा गया है।

पाणिनि व के श्रनुसार मिथिला वह नगरी है जहाँ रिपुत्रों का नाश होता है। इस दशा में यह शब्द श्रयोध्या (श्रपराजया) या श्रजया का पर्याय हो सकता है।

बौद्धों के अनुसार 3 दिशम्पत्ति के पुत्र रेग्नु ने अपने राज्य को सात भागों में इसिल ए बाँटा कि राज्य को वह अपने ६ भित्रों के साथ भोग सके। ये भाग है—दन्तपुर (किलंग की प्राचीन राजधानी), पोतन, (गोदावरी के उत्तर पैठन), महिस्सती, रोहक (सौवीर की राजधानी), मिथिला, चम्पा और वाराणसी। रेग्नु के परिचारक महागोविन्द ने मिथिला की स्थापना की। यह परम्परा मनु के पुत्रों के मध्य पृथ्वी विभाजन का अनुकरण ज्ञात होता है।

तीरभृक्ति का श्रथं होता है निदयों के (गंगा, गंडकी, कोशी) तीरोंका प्रदेश। श्राधुनिक तिरहुत का यह सत्यवर्णन है जहाँ श्रनेक निदयों फैली हैं। श्रिधिकांश प्रथ मगध में लिखे गये थे और इन प्रथकत्तीशों के मत में मगध के उत्तर गंगा के उस पार का प्रदेश गंगा के तीर का भाग था। कुछ श्राधुनिक लेखक तिरहुत को त्रिहुत का श्रपश्रंश मानते हैं—जहाँ तीन बार यज्ञ हो चुका हो। यथा—सीताजनम-यज्ञ, धनुष-यज्ञ तथा राम और सीता का विवाह यज्ञ।

## वंश

इस वंश का प्रादुर्भाव इच्लाकु के पुत्र नेमी या निमि से हुआ, अतः इस वंश को सूर्यवंश की शाखा कह सकते हैं। इसकी स्थापना प्रायः कलिए व १३१४ में हुई। (३६६—३४५ (६१×२०) क्योंकि सीरध्वज जनक के पहले १५ राजाओं ने मिथिला में और अयोध्या में ६१ नृपों ने राज्य किया था। जनक के बाद महाभारत युद्धकाल तक २६ राजाओं ने राज्य किया। मिथिला की वंशावली के विषय में पुराण एक मत हैं। केवल विष्णु, गरु और मागवत पुराणों में शक्ति के बाद अर्जुन से लेकर उपगुप्त तक १२ राजा ओड़ दिये गये हैं। नि:सन्देह राजाओं की संख्या वायु और ब्रह्माएड की संख्या से अधिक होगी।

<sup>1.</sup> विदेह का विशेषण होता है वैदेह जिसका अर्थ होता है ज्यापारी या वेश्य पिता आसाणी माता का पुत्र। यह निश्चय नहीं कहा जा सकता कि क्यों विदेह या वैहक का अर्थ ध्यापारी के जिए प्रयुक्त होने जा। संभवतः विभिन्न प्रदेशों से जोग विदेह में ज्यापार के जिए आते थे, क्योंकि यह उन दिनों बुद्धि और ज्यापार का केन्द्र था अथवा विदेह के जोग ही ज्यापार के जिए आधुनिक मारवादी के समान दूर-दूर तक जाते थे, अतः वैदेहक कहाने जगे।

२. उगादि ६०।

३. मजिमम निकाय, २-७२।

४. हिस्ट्री आफ तिरहुत, पृ० ४ ।

४. ब्राह्मायड १'६४'१-२४ ; वायु ⊏६'१२३ ; विष्णु ४'₹'११-१४ ; गर्ड १'१३⊏'४४-१⊏ ; भागवत ६'१३ ; रामायण १'७१'३-२० ; ७१७'१⊏-२० ।

इस वंश के राजाओं को जनक कहा गया है और यही इस वंश का नाम था। अतः जनक शब्द किसी विशेष राजा के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। यह भारतीय परंपरा का अनुशीलन है जहाँ विश्वामित्र या विशेष के वंशाओं को उनके गोत्र के नाम से ही पुकारते हैं या किसी त्रिवेदी के सारे वंश को ही त्रिवेदी कह कर सम्बोधित करते हैं। अपितु भागवत कहता है—मिथिला के राजा आत्मविद्या में निपुण थे। यज्ञपति के अनुप्रह से पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी ये सुख-दु:ख से परे थे। अतः जनक से एक ही विशेष राजा का बोध अम-मूलक है।

### निमि

इद्याकु का दशम पुत्र निमि था। वह प्रताधी और पुरायात्मा था। उपने वैजयन्त नगर बसाया श्रौर वही रहने लगा। उसने उपयुक्त यज्ञ किया। ऋग्वेर<sup>3</sup> मे विदेह नमी साप्प का उल्लेख है। वेवर के मत में यह पुरोहित है; किन्दु संदर्भ राजा के ऋधिक उपयुक्त हो सकता है। पञ्चिवंश ब्राह्मण में इसे नमी साप्य वैदेही राजा कहा गया है। इसे शाप मिला था, इसीसे इसकी नमीशाप्य भी कहा गया है। निमि जातक में विदेह में मिथिला के राजा निमि का वर्णन है। यह मखदेव का श्रवतार था, जिसने श्रपने परिवार के ८४,००० लोगों को छोड़कर संन्यास प्रहण कर लिया। वंश को रथ के नेमि के समान बराबर करने को इस संसार में निमि श्राया, इसीलिये इसका यह नाम पड़ा। पिता के संन्यस्त होने पर वह सिंहासन पर बैठा श्रीर प्रजा-सिंहत धर्माचरण में लीन हो गया। एक बार इसके मनमें शंका हई कि दान ख्रौर पवित्र जीवन दोनों में क्या श्रें यस्कर है तो शक ने इसे दान देने की प्रोत्साहित किया। इसकी यशःपताका दूर-दूर तक फहराने लगी। इन्द्र ने देवों के दर्शनार्थ बुलाने के लिए स्वयं श्रपना रथ राजा के पास भेजा। मार्ग में इसने श्रनेक स्वर्ग श्रौर नरक देखे। देव-सभा में इसने प्रवचन किया तथा वहाँ एक सप्ताह ठहरकर मिथिला लौट श्राया श्रीर श्रपनी प्रजा को सब कह सुनाया। जब राजा के नापित ने उसके मस्तक से एक खेत केश निकालकर राजा को दिखलाया, तब राजा अपने पूर्वजों के समान अपने पुत्र को राज्य देकर संन्यासी हो गया। किन्तु यह निमि श्रापने वंश का प्रथम राजा नहीं हो सकता: क्योंकि यह निमि मखदेव के वंश में ८४.००० राजाओं के शासन करने के बाद हुआ।

### मिथि

श्राग्निप्जा का प्रवर्तक विदेध माथव, विदेह का राजा संभवतः मिथि था। शतपथ <sup>९</sup> ब्राह्मण में कथा है कि किस प्रकार श्राग्न वेश्वानर धधकते हुए सरस्वती के तटसे पूर्व में सदानीरा<sup>२</sup>

२. भागवत ६ १३ ।

३. वेदिक इन्डेक्स १'४३६; शास्त्रेद ६'२०'६ (प्रावन्नमी साप्यम्); १०'४८'६ (प्रमे नमी साप्यम्); १'४३'७ (नम्या यदिन्द्र संख्या)।

१, शतपथ बाह्यमा १-४-१-१०-१७।

२. एगालग ने इसे गंडक बताया ; किन्तु महाभारत ( भीष्मपर्व ६ ) इसे गण्डकी और सरयू के बीच बतलाता है। पार्जिटर ने सरयू की शाला राश्ती से इसकी तुलना की। दे ने इसे रंगपुर और दिनाजपुर से बहनवाली करतीया बतलाया। किन्तु मूल पाठ ( शतपथ पंक्ति १७) के अनुसार यह नदी कोसल और विदेह की सीमा नदी थी। अतः पार्जिटर का सुकाव अधिक माननीय है।

तक गया और माधव अपने पुरोहित राहुगण सहित उसके पीछे चले (किल पूर्व १२४६)। सायण इस कथान कका नायक मधु के पुत्र माधव को मानता है। 'वेबर' के मत में विदेह का पूर्व रूप विदेव है, जो आधुनिक तिरहुत के निए प्रयुक्त है। आग्न वैश्वानर या अग्नि जो सभी मनुष्यों के भीतर व्याप्त है, वैदिक सभ्यता-पद्धित का प्रतीक है, जो अपनी सभ्यता के प्रसार के साथ-साथ दूसरों का विनाश करता जाता था। दहन और अग्नि के लिए भूमि जलदान का अर्थ वैदिक यहाँ का होना ही माना जा सकता है, जिस सुदूर फैलनंबाले आर्थ करते जाते थे और मार्ग में दहन या विनाश करते थे। संभवतः निमि की मृत्यु के बाद यह समाप्त हो सुके थे। मिथि या सायण के अनुसार मिथि के पुत्र माथन ने विदेह में पुनः यहा-प्रथा आरम्भ की। इसके महापुरोहित गौतम राहुगण ने इस यहा-पद्धित को पुनः जीवित करने में इसकी सहायता की। मिथि के पिता निमि का पुरोहित भी गौतम था। संभवतः मिथि और मधु दोनों की व्युत्पत्ति एक ही धातु मन्थ से है।

पुराणों में या जातकों में माथ र विदेह का उल्लेख नहीं मिलता। विमलचन्द्र सेन 3 के मत में निम जातक के मखदेव का समीकरण मत ब्रीर मिथि समान है। किन्तु यह समीकरण युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता। निमि को ही मखदेव कहते थे, क्यों कि इसने अने क यज्ञ किये थे।

# सीता के पिता

मिथिला के सभी राजाओं को महात्मा जनक कहा गया है तथा निमि को छोड़कर सबों की उपाधि जनक की ही थी। अतः यह कहना किंठन है कि आरिएयाज्ञवल्य का समकालीन उपनिषदों का जनक कीन है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सीता के पिता और वैदिक जनक एक ही है, यद्यपि भवभूति (विक्रम की सप्तम शानी) ने इस समीकरण को स्वीकार कर लिया है। जातक के भी किसी विशेष राजा के साथ हम इस जनक को नहीं मिला सकते। हैमचन्द्ररायचीधरी वैदिक जनक को, जातक के महाजनक प्रथम से तुलना करते हैं। किन्तु जातक से महाजनक प्रथम के विषय में विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। इसके केवल दो पुत्र अरिष्ठ जनक और पोला जनक थे। महाजनक द्वितीय का व्यक्तित्व महान् हं। वह एतिहासिक व्यक्ति था। उसका बाल-काल विचित्र था। जीवन के अन्तिम भाग में उसने अपूर्व त्याग का परिचय दिया। यद्यि पुराणों में जनक के प्रथम जीवन भाग पर ऐतिहासिक महत्त्व का प्रकाश नहीं मिलता तथानि ब्राह्मण प्रंथों में इस उच्च कीटि का वेदान्त विद् बतलाया गया है। जातक की

१. पाणिनि ७-३-४३ म्यङ्कादिनांच (वि + दिह् + धज्)।

इयहो श्रार्यन लिटरेचर व कल्चर, नरेन्द्रनाथ घोप,कलकत्ता (११३४)ए० १७२।

कलकत्ता विश्वविद्यालय का जर्मल झाफ डिपार्टमेंट श्राफ लेटर्स, १६२० स्टडीज
 कलकत्ता विश्वविद्यालय का जर्मल झाफ डिपार्टमेंट श्राफ लेटर्स, १६२० स्टडीज

४. हेमचन्द्र राय चौधरी पृ० ४७।

४. महावीर चरित ११-४३; उत्तर रामचरित ४ म।

<sup>4.</sup> पालिटिल हिस्ट्री भाफ ऐंशियन्ट इचिडया ए० ४२।

७. महाजनक जातक ( संख्या ४३६ )।

परम्परा इससे मेल खाती है। श्रतः विमलचन्द्र सेन जनक को महाजनक द्वितीय बतलाते हैं। रीजडेविस का भी यही मत है।

जनक सचमुच श्रपनी प्रजा का जनक था। इच्चाकुवंश का यह राजा महान, धार्मिक था। इसने या इसके किसी वंशज ने अगर अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण वेदान्तिक दृष्टि से विदेह की उपाधि प्राप्त की तो कोई आश्चर्य नहीं। विदेह जीवनमुक्त पुरुष की अत्यन्त समीचीन उपाधि है। प्राचीन काल में अनेक राजा अतिजीवन-यापन और राजभोग साथ-साथ करते थे। एक राजा-द्वारा अर्जित विरुद को उस वंश के सभी राजा अपने नाम के साथ जोड़ने लगे, जिस प्रकार आक्रल भूमि में अष्टम हेनरी द्वारा प्राप्त धर्मरक्तक (डिफेएडर आफ कथ) की उपाधि आज तक वहाँ के राजा अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। कम-से-कम इस वंश के विदेह जनक ने उपनिषदों में अपने गुरु याज्ञवल्क्य के साथ वेदान्त के तत्त्वों का प्रतिपादन करके अपने को अमर कर दिया। बादरायण ने इसे पूर्ण किया है।

### सीरध्वज

हुस्वरोम र राजा के दो पुत्र थे—सीरध्वज श्रीर कुशध्वज । पिता की मृत्यु के बाद सीरध्वज गद्दी पर बैठा श्रीर छोटा भाई उसकी संरक्षकता में रहने लगा। कुछ समय के बाद संकाश्य के राजा सुधन्वा ने मिथिला पर श्राक्रमण किया। इसने जनक के पास यह संवाद भेजा कि शिव के धनुष श्रीर श्रपनी कन्या सीता को मेरे पास भेज दो। सीरध्वज ने इसे श्रस्वीकार कर दिया। महायुद्ध में सुधन्वा रणखेत रहा। सीरध्वज ने श्रपने भाई कुशध्वज को संकाश्य की गद्दी पर बिठाया। भागवत पुराण में जो वंशावली है, वह श्रान्त है, क्योंकि कुशध्वज को उसमें सीरध्वज का पुत्र बताया गया है तथापि रामायण, वायु तथा विष्णुपुराण के श्रनुसार कुशध्वज सीरध्वज का भाई था।

सीरध्वज की पताका पर हलका चिह्न था, इनकी पुत्री सीता का विवाह राम से हुआ था, इनके भाई कुशध्वज की तीन कन्याओं का विवाह लच्मण, भरत श्रौर शत्रुष्न से हुआ।

### राम का मिथिला-पथ

बाल्मीकि रामायण से हमें ज्ञान हो सकता है कि किस मार्ग से रामचन्द्र श्रयोध्या से विश्वामित्र के साथ सिद्धाश्रम होते हुए विदेह की राजधानी पहुँचे।

राम श्रौर लच्पण श्रस्त्र-शस्त्र सज्जित होकर विश्वामित्र के साथ चले । श्राधे योजन चलने के बाद सरयू के दिखण तट पर पहुंचे । नहीं का सुन्दर स्वादु जलपान करके उन्होंने सरयू

- १. स्टडीज इन जातक पृ० १३।
- र. बुद्धिस्ट इंगिडया पृ० र६।
- पिडत गंगानाथ मा स्मारक प्रथ, मिथिला, सीताराम पृ० ३७७ ।
- ४. रामायण १-७१-१६-२० ; १-७०-२-३।
- **५. इन्न**ती या कालिनदी के उत्तर तट पर एटा जिले में संकिस या वसन्तपुर ।
- ६. रामायण १-७२-११।
- ७. प्जुकेशनल आइंडियाज एगड इन्स्टीटयूशन इन प्रेंसियंट इंग्डिया, डाक्टर सुविमलचन्द्र सरकार रचित (१६२८) ए० ११८-२०।

के सुरम्य तट पर शांतिपूर्वक रात्रि विताई। दूसरे दिन स्नाम संध्या-पूजा के बाद वे त्रिपथगार गंगा के पास पहुँचे श्रीर गंगा सरयू के सुन्दर संगम पर उन्होंने कामाश्रम देखा जहाँ पर शिवजी ने कामदेव की भरमीभृत किया था। रात में उन्होंने यहीं पर विश्राम किया, जिससे दूसरे दिन गंगा पार कर सके।

तीसरे दिन प्रातःकाल राजकुमारों ने ऋषि के साथ नदी तट के लिए प्रस्थान किया, जहाँ पर नाव तैयार थी। मुनि ने इन कुमारों के साथ नदी पार किया और वे गंगा के दिल्लिए तट पर पहुँचे। थोड़ी ही दूर चलने पर उन्होंने श्रंधकारपूर्ण भयानक जंगल देखा जो बादल के समान श्राकाश को छुते थे। यहाँ श्रनेक जंगली पत्ती और पशु थे। यहीं पर सुन्द की सुन्दरी ताटका का वध किया गया और राजकुमार जंगल में ही ठहरे। यहीं पर चरित्रवन, रामरेखा बाट श्रीर विश्राम घाट है, जहाँ पर रामचन्द्र नदी पार करने के बाद उतरे थे। यहाँ से सिद्धाश्रम की और चले जो संभवतः बन्सर से श्रिधक दूर नहीं था।

डाक्टर सुविमलचन्द्र सरकार का सुमावि है कि सिद्धाश्रम श्राजकल का सासाराम है, जो पहले सिजमाश्रम कहलाता था, किन्तु यह ठीक नहीं जैंचता; क्योंकि वामनाश्रम गंगा-सरयु-संगम के दिल्ला तट से दूर नथा। श्राध्यम का जेत्र जंगल, वानर, मृग, खग से पूर्ण था। यह पर्वत के पास भी नहीं था। श्रतः यह सिद्धाश्रम सासाराम के पास नहीं हो सकता।

संभवतः यह सिद्धाश्रम इमराव के पास था। प्राचीनकाल में पूरा शाहाबाद जिला जंगलों से भरा था। गंगा-सरयु का संगम जो, श्राजकल छपरा के पास है, पहले बक्सर के उत्तर बिलिया के पास था। वहाँ पर श्राजकाल भी सरयु की एक धारा बहती है। शतियों से धारा बदल गई है।

वे लोग सिद्धाश्रम में छ दिनों कि ठहरे। वे सुवाहु के आक्रमण से रचा के लिए रात-दिन जागकर पहरा देते थे। कहषों के प्रधान सुवाहु का वध किया गया; किन्तु मलदों (मलज = तुलना करें जिला मालदा) का सरदार मारीच भाग कर दिखण की श्रोर चला गया। यह रामचन्द्र के मिथिला के निमित्त प्रस्थान के ग्यारहवें दिन की बात है।

सिद्धाश्रम से वे १०० शकरों पर चले श्रीर श्राठ-दस घंटे चलने के बाद श्राश्रम से प्रायः बीस कोस चलकर शोणतट पर पहुँचे। उस समय सूर्यास्त हो रहा था, श्रतः, उन्होंने वहीं विश्राम किया। मुनि कथा सुना रहे थे। श्राधीरात हो गई श्रीर चन्द्रमा निकलने लगा। श्रतः यह कृष्ण पत्त की श्रष्टभी रही होगी।

दूसरे दिन वे गंगातट पर ऋषि-मुनियों के स्थान पर पहुँचे, जो इनके शोण-वासस्थान से तीन योजन की दूरी पर था। उन्होंने शोण को वहीं पार किया, किन्तु किनारे-किनारे

१. रामायण १-२२।

२. महाविद्या, काशी, १६३६ में 'श्री गंगाजी' देखें ए० १३७-४०।

३. रामायण १-२३।

४. रामायण १-२४ ( वनं घोरसंकाशम् )।

४. सरकार पृ० ११६।

६. रामायण १-३०-४।

७. रामायण १-३४-१७ ।

म. ,, १-**३**२-१०।

गंगा-शोण संगम पर पहुँचे। शोण भयानक नदी है, श्रातः उन्होंने उसे वहाँ पार करता उचित नहीं समभा। गंगा भी दिन में उस दिन पार नहीं कर सकते थे, श्रातः रात्रि में वहीं ठहर गये। इतिहासवेत्ता के मत में वे प्राचीन वाणि ज्यपथ का श्रातुमरण कर रहे थे। संभवतः उस समय संगम पाटलियुत्र के पास था। उन्होंने सुन्हर नावों पर संगम पार किया।

नावों पर मलमल बिक्के थे ( सुलास्तीर्ग, सुलातीर्ग या सुविस्तीर्ग)। गंगातर से ही उन्होंने वैशाली देखी तथा काश्मीरी रामायण के अनुपार स्वयं वैशाली जाकर वहाँ के राजा सुमित का आतिथ्य स्वीकार किया। पन्द्रहवें दिन वे वैशाली से विदेह की राजधानी मिथिला की आर चले और मार्ग में आंगिरस ऋषि गौतम के आश्रम में ठहरे। रामने यहीं पर श्रहल्या का उद्धार किया। इस स्थान को श्रहियारी कहते हैं। वहाँ से वे यज्ञवाट उसी दिन पहुँच गये।

विदेहराज जनक ने उन्हें यज्ञशाना में निमंत्रित किया। विश्वामित्र ने राजा से कहा कि राजदुमार धनुष देखने को उत्सुक हैं। जनक ने अपने परिचरों को नगर से धनुष लाने की आज्ञा दी। परिचर उसे कठिनाई के साथ लोहे के पहियों पर ले आये। अतः यह कहा जा सकता है कि धनुष नगर से दूर यज्ञवाट में तो इा गया। कहा जाता है कि धनुष जनकपुर से सात कोस की दूरी पर धनुवा में तो इा गया था। वहाँ पर अब भी उसके भग्नावशेष पाये जाते हैं।

धनुष सोलहवें दिन तोड़ा गया श्रोर दूत यथाशीघ्र वेगयुक्त यानों से समाचार देने के लिए श्रायोध्या भेजे गये। ये लोग तीन दिनों में जनकपुर से श्रयोध्या पहुँच गये। दशस्थ ने बरात सजाकर दूसरे दिन प्रस्थान किया श्रोर वे भिथिला पहुँचे। विवाह राम के श्रयोध्या से प्रस्थान के पचीस वें दिन सम्पन्न हुआ। विश्वामित्र तप के लिए हिमालय चले गये, श्रीर बारात श्रयोध्या लौट श्राई। बारात सुजफ्करपुर, सारण श्रीर गोरखपुर होते हुए जा रही थी। रास्ते में परशुराम से भेंट हो गई, जिनका श्राक्षम गोरखपुर जिले में सलीमपुर के पास है।

राम का विवाह मार्गशीर्ष शुक्कपंचमी को वैष्णव सारे भारत में मनाते हैं। श्रतः हम कह सकते हैं कि रामचन्द्र श्रयोध्या से कार्तिक शुक्क दशमी को चले श्रीर ऋषि का काम तथा विवाह एक मास के श्रन्दर ही सम्पन्न हो गया। पुरातत्त्ववेत्ताओं के के मत में विवाह के समय रामचन्द्र १६-१० के रहे होंगे। यह मानने में कठिनाई है क्योंकि प्रस्थान के समय रामचन्द्र १५ वर्ष के थे श्रीर एकमास के भीतर ही कार्य हो गया। राम का विवाह कलिसंवत् ३६३ में हुआ।

१. सरकार पृ० १ १ ह ।

२. रामायण १.४४-६।

श्रवध तिरहुत रेलवे के जनकपुररोड पर कमतौल स्टेशन के पास ।

४. रामायग १६७-४।

४. वही १-६ द-१।

<sup>🖣 .</sup> लिंगविस्टिक व श्रोरियंटलप्सेज, क्स्ट लिखित, लन्दन १८८० ए० ७४।

७, सरकार पृ• ४८ ।

म. रामायण १·२०-२ ।

गंगानाथमा स्मारकप्रन्थ, घीरेन्द्र वर्मा का खेल, पृ० ४२६-६२।

### अहल्या कथानक

अहल्या का वर्णन सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में है, जहाँ इन्द्र को अहल्या का कामुक कहा गया है। इसकी व्याख्या करते हुए षड्विंश ब्राह्मण कहता है कि इन्द्र अहल्या और मंत्रेयी का प्रियतम था। जैमिनीय ब्राह्मण में भी इसी प्रकार का उल्लेख है। किन्तु ब्राह्मण प्रथीं में इस कथानक का विस्तार नहीं मिलता।

रामायण है में हम श्रंगिरावंश के शरद्वन्त का श्राश्रम पाते हैं। यह श्रह्र्या के पित थे। यह श्रह्र्या उत्तर पांचाल के राजा दिवोदास की बहन भेथी। यह श्राश्रम मिथिला की सीमा पर था जहाँ सूर्यवंशी राम ने एक उपवन में श्रह्र्या का उद्धार किया। यहाँ हमें कथान क का स्विस्तर वर्णन मिलता है, जो पश्चात् साहित्य में ह्यान्तरित हो गया है। संभवत: वैष्ण्वों ने विष्णु की महत्ता इन्द्र की श्रपेक्षा श्रिधिक दिखलान के लिए ऐसा किया।

कुमारिलभट्ट ६ (विकम श्राठवीं शती) के मत में सूर्य श्राप्त महाप्रकाश के कारण इन्द्र कहलाता है तथा रात्रि को श्रहल्या कहते हैं। सूर्योदय होते ही रात्र (श्रहल्या) नष्ट हो जती है, श्रातः इन्द्र (सूर्य को) श्रहल्या का जार कहा गया है न कि किसी श्रवैध सम्बन्ध के कारण। इस प्रकार के सुमाव प्राचीनकाल की सामाजिक कुरीतियों को सुनमाने के प्रयास मात्र हैं। गत शती में स्वामी दयानन्द ने भी इस प्रकार के श्रनेक सुमावों को जनता के सामने रखा था। सत्यतः प्रत्येक देश श्रीर काल में लोग श्रपने प्राचीनकाल के पूज्य श्रीर पौराणिक चित्रों के दुराचारों की ऐसी न्याख्याएँ करते श्राये हैं कि वे चिरत्र निन्दनीय नहीं माने जायेँ।

किन्तु, ऐचवंशी होने के कारण अहल्या सूर्यवंश के पुरोहित के साथ निभ न सकी; इसीलिए, कहा गया है कि 'समानशीत व्यसनेषु सख्यम्' शादी-विवाह बराबर में होना चाहिए। सूर्यवंश की परम्परा से वह एकदम अनिभन्न थी, अपतः पित से मनमुशव हो जाना स्वामाविक था। राम ने दोनों में समम्भीता करा दिया। पांडवों ने भी अशनी तीर्थयात्रा में अहल्यासर के दर्शन किये थे, अतः यह कथानक प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित ज्ञात होता है।

# मिथिलादहन

राजा जनक का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण <sup>७</sup> में मिलता है, जिसके एकादश अभ्याय <sup>८</sup> में उनका सविस्तर वर्णन है। श्वेतकेतु, आरुणेय, सोम, शुन्म, शतयज्ञी तथा याज्ञवल्य अमण करते हुए विदेह जनक के पास जाते हैं। राजा पूछता है कि श्राप आगिहोत्र

१. शतपथ रे रे-४-१८।

२. षड्विश १-१।

३. जैमिनी २-७६।

४. रामायण १-४८-६।

४ प्रियण्ट इ्थिडयन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ए० ११६-१२२; महाभारत १-१३०।

६. तन्त्रवार्तिक १-६-७। कुछ लोग कुमारिलभट को शंकर का समकालीन पाँचवीं शती विकमपूर्व मानते हैं।

७. महाभारत ३-८१-१०६।

म. शतपथ ३-१ १; ४-१-१; **२-१**; ४-७;४-१४-म; **१-३-१-२; ४,३,२०; ६-२-१** ।

३. शतपथ बाह्यण ११-६-२-१।

किस प्रकार करते हैं। सभी विभिन्न उत्तर देते हैं; किन्तु राजा याज्ञ गल्क्य के उत्तर से संतुष्ट होकर उन्हें एक सौ गौरान देता है। कौशितकी बाहरण १ श्रीर बृहद् जावाल २ उपनिषद् में भी इसका उल्लेख मात्र है, किन्तु बृहदारस्यक उपनिषद् का प्रायः सम्पूर्ण चतुर्थ श्रध्याय जनक-याज्ञ बल्य के तत्त्व-विवेचन से श्रोत-प्रोत है।

महाभारत <sup>3</sup> में भी जनक के श्रनेक कथानक हैं ; किन्तु पाठ से ज्ञात होता है कि जनक एक सुदूर व्यक्ति है श्रीर वह एक कथामात्र ही प्रतीत होता है। महाभारत कहता है—

> सु सुखंबत जीवामि यस्य में नास्ति किचन। मिथिलायां प्रदीप्तायां न में दह्यति किंचन॥

यह श्लोक त्रानेक स्थलों पर विदेह का उद्गार बतलाया गया है। जनक ने श्रनेक संप्रदायों के सैकड़ों श्राचार्यों को एकत्र कर श्रात्मा का रूप जानना चाहा। अन्ततः पश्चशिख श्राता है श्रोर सांख्यतत्त्व का प्रतिपादन करता है।

जब जनक संसार का परित्याग करना चाहते थे तब उनकी स्त्री कहती है कि धन, पुत्र, मित्र, स्रनेक रतन व यशाशाला छोड़कर मुद्रोभर चावल के लिए कहाँ जाते हो। स्त्रपना धन-ऐश्वर्थ छोड़कर तुम कुत्ते के समान स्रपना पेट भरना चाहते हो। तुम्हारी माता स्त्रपुत्र हो जायगी तथा तुम्हारी स्त्री कौशल्या पितिविहीन हो जायगी। ससने पित से स्त्रतरोध किया कि स्राप सांसारिक जीवन व्यतीत करें स्त्रीर दान दें, क्योंकि यही सत्यधर्म है स्त्रीर संन्यास से कोई लाभ नहीं ै।

जातकों में जनक का केवल उल्लेख भर है। किन्तु धम्मपद में एक गाथा है जो महाभारत के रत्तोक से मिलती ज़ नती है। वह इस प्रकार है—

सुसुखंवत जीवाम ये सं नो निष्य किञ्चनं। पीति मक्खा भविस्साम देवा अभस्सरायथा।।

धम्मपद के चीनी त्रौर तिब्बती संस्करणों में एक श्रौर गाथा है जो महाभारत श्लोक का ठीक रूपान्तर प्रतीत होती है।

महाजनक जातक के अनुसार राजा एक बार उपवन में गया | वहाँ आम के दो वृत्त थे, एक आम्रफत से लदा था तथा अन्य पर एक भी फल नहीं था। राजा ने फिलत वृत्त से एक फल तो इकर चलना चाहा। इतने में उसके परिचरों ने पेड़ के सारे फलों को तोड़ डाला। लौटती बार राजा ने मन में सोचा कि फल के कारण ही पेड़ का नाश हुआ तथा दूसरे वृत्त का कुछ नहीं बिगड़ा। संसार में धनिकों को ही भय घेरे रहता है। अतः राजा ने संसार त्याग करने का निश्चय किया। जिस समय राजी राजा के दर्शन के लिए आ रही थी, ठीक उसी समय राजा ने महल

१. कौशितकी ४-१।

२. बृहदूजाबाल ७-४-४।

३. महाभारत ११-२६; १२-६११-१६।

४. महाभारत १२ ६१६-४ व १२।

रे. प्रथम म्रोरियंटल कान्फेंस का विवरण, पूना १६२७. सी० वी० राजवाडे का केल, ए॰ १११-२४।

६. धम्मपद १४-४।

७. सेक्रेड बुक श्राफ द इस्ट, भाग ४४ पृ० ६४ अध्याय ६।

छोड़ दिया। यह जानकर रानी राजा के पीछे-पीछे चली, जिससे आप्रद करके राजा को सांसारिक जीवन में वापस ला सके। उसने चारों आर अपिन और धूम दिखाया और कहा कि देखो जवाला से तुम्हारा कोष जला जा रहा है। ऐ राजा, आश्रो, देखो, तुम्हारा धन नष्ट न हो जाय। राजा ने कहा मेरा अपना छछ नहीं। में तो सुख से हूँ। मिथिला के जलने से मेरा भला क्या जल सकता है ? रानी ने अपनेक प्रलोभनों से राजा को फुसलाने का व्यर्थ यह किया। राजा जंगल में चला गया और रानी ने भी संसार छोड़ दिया।

उत्तराध्ययन सूत्र के नमी प्रवज्या की टीका श्रीर पाठ में नमी का वर्णन है। नमी ब्राहरण श्रीर बौद्ध प्रंथों का निमि ही है। टीका में नमी के पूर्व जीवन का वृतान्त इस प्रकार है। मालवक देश में मिण्रिय नामक एक राजा था। वह अपनी श्रातृजाया मदनरेखा के प्रति प्रेमासक हो गया। किन्तु, मदनरेखा उसे नहीं चाहती थी। श्रतः मणिरथ ने मदनरेखा के पति ( श्रपने भाई) की इत्या करवा दी। वह जंगल में भाग गयी श्रीर वहीं पर उसे एक पुत्र हुआ। एक दिन स्नान करते समय उसे एक विद्याधर लेकर भाग गया । मिथिला के राजा ने उस पुत्र को पाया श्रीर श्रपनी भार्या को उसका भरण-पोषण सौंपा। इसी बीच मदनरेखा भी मिथिला पहुँची श्रौर सुत्रता नाम से ख्यात हुई। उसके पुत्र का नाम नमी था। जिस दिन मिणिरथ ने श्रपने भाई की हत्या की, उक्षी दिन वह स्वयं भी सर्प-दंश से मर गया। श्रतः मदनरेखा का पुत्र चन्द्रयश मालवा की गद्दी पर बैठा। एक बार नमी का श्वेत हाथी नगर में घूम रहा था। उसे चन्द्ररथ ने पकड़ लिया। इसपर दोनों में युद्ध छिड़ गया। सुवता ने नमी को अपना भेद बतलाया श्रीर दोनों भाइयों में संधि करवा दी। तब चन्द्रयश ने नमी के लिए राजसिहासन का परित्याग कर दिया। एक बार नमी के शरीर में महाजलन पैदा हुआ। महिषियों ने उसके शरीर पर चन्दन लेप किया, किन्तु उनके कंकण ( चू डियों ) की मंकार से राजा को कष्ट होता था। श्रत: उन्होंने प्रत्येक हाथ मे एक को छोड़कर सभी कंकणों को तोड़ हाला : तब श्रावाज दंद हो गई। इससे राजा को ज्ञान हुन्ना कि संघ ही सभी कप्टों का कारण है श्रौर उसने संन्यास ले लिया।

श्रव सुत्र का पाठ श्रारम्भ होता है। जब नमी श्रवज्या लेने को थे तब मिथिला में तहलका मच गया। उनकी परीचा के लिए तथा उन्हें डिगाने को ब्राह्मण के वेश में शक पहुँचे। श्राकर शक ने कहा—यहाँ श्राग धघकती है। यहाँ वायु है। तुम्हारा गढ़ जल रहा है। श्रापने श्रान्तः पुर को क्यों नहीं देखते ? (शक श्रान्तवायु के प्रकोप से भस्मीभूत महल को दिखलाते हैं)।

नमी—मेरा कुछ भी नहीं है। में जीवित हूँ श्रीर सुख से हूँ। दोनों में लम्बी वार्ता होती है; किन्तु, श्रन्ततः तर्क में शक हार जाते हैं। राजा प्रवण्या लेने की तुला हुश्रा है। श्रन्त में शक राजा की नमस्कार करके चला जाता है।

श्रतः मिथिला का दर्शन ऐतिहासिक तथ्य नहीं कहा जा सकता। महाभारत श्रीर जातक में रानी राजा को प्रलोभन देकर सांसारिक जीवन में लगाना चाहती है। किन्तु, जैन-परम्परा में शक्त परीचा के लिए श्राता है। महाभारत श्रीर जातक में नामों की समानता है, श्रतः कह सकते हो कि जैनों ने जनक के बदले जनक के एक पूर्वज नमी को उसके स्थान पर रख दिया। सभी स्रोतों से यही सिद्ध होता है कि मिथिला के राजा संसारिक सुख के बहुत इच्छुक न थे श्रीर वे बहर-प्राप्ति के ही श्रीभलाबी थे।

## अरिष्ट जनक

यह श्रिरष्ट जनक श्रिरष्टिनेमी हो सकता है। विदेह राजा महाजनक प्रथम के दो पुत्रों में यह ज्येष्ठ था। पिता के राज्यकाल में यह जपराजा था और श्रिपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। इसके छोटे भाई सेनापित पोल जनक ने इसकी इत्या कर दी। विधवा रानी राज्य से भागकर काल चम्पा पहुँची श्रीर एक ब्राह्मण के यहाँ बहन बनकर रहने लगी। यहीं पर उसे पूर्व गर्भ से एक पुत्र हुश्रा जो महाजनक द्वितीय के नाम से प्रख्यात है।

# महाजनक द्वितीय

शिचा समाप्त करने के बाद १६ वर्ष की अवस्था में महाजनक नावों पर व्यापार के लिए धुवर्ण भूमि को चला जिससे प्रचुर धन पैदा करके मिथिला राज्य की पुनः पा सके।

समुद्र के बीच में पीत इब गया। किथी प्रकार महाजनक द्वितीय मिथिला पहुँचा। इस बीच पोलजनक की मृत्यु हो गई थी। गही खाली थी। राजा पोलजनक अपुत्र था, किन्तु उसकी एक षोडशी कन्या थी। महाजनक ने उस कन्या का पाणि ने इन किया और गही पर बैठा। यह बहुत जनित्रय राजा था। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण इसने भी ख्रंत में राज्य त्याग दिया। यदाप इसकी भार्या शीलवती तथा अन्य प्रजा ने इससे राजा बने रहते के लिए बहुत प्रार्थना की। नारद, कस्सप श्रीर मगजिन दो साधुओं ने इसे पुरुषजीवन बिताने का उपदेश किया। प्रवज्या के बाद इसका पुत्र दीर्थायु विदेह का राजा हुआ।

## अंगति

इस 3 पुर्य चित्रिय विदेह राज की राजधानी मिथिला में थी। इस की शुजा नामक एक कन्या थी तथा तीन मंत्री थे—विजय, सुनाम और श्रलाट। एक बार राजा महात्मा करसपवंशी गुरा ऋषि के पास गया। राजा श्रनाहितक प्रवृत्ति का हो गया। उसकी कन्या सुजा ने उसे सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा की। श्रन्त में नारद करसप श्राया श्रीर राजा की सुमार्ग पर लाया।

# स्रुचि

विदेह राज सुरुचि के पुत्र का नाम भी सुरुचि था। उसका एक सौ श्रदृश्चिकाश्चों का प्रासाद परना हीरे से जड़ा था। सुरुचि के पुत्र श्रीर प्रपौत्र का भी यही नाम था। सुरुचि का पुत्र तच्चिशिला श्रध्ययन के लिए गया था। वहीं पर वाराण्यी के ब्रह्मदत्त से उसने मेंत्री कर ली। जब दोनों श्रपने-श्रपने सिंहासन पर बैठे तब वैवाहिक सम्बन्ध से भी उन्होंने इस मैत्री को प्रगाढ बना लिया। सुरुचि तृतीय ने वाराण्यी की राजकुमारी सुमेधा का पाणिप्रहण किया। इस विवाह-सम्बन्ध से महापनाद उत्तिय उत्यव मनाया गया।

१. स्टबीज इन जातक पृ॰ १३७।

२. वहीं ए० १४४-- ६ महाजनक जातक।

३. वहीं पृ॰ १३४-- ६ महानारद कस्सप जातक।

महापनाद व सुरुचि जातक ; जर्मैल डिपार्टमेंट श्राफ लेटसै, कलकसा, ५६३० ए० १४७।

### साधीन

यह श्रास्यन्त धार्मिक राजा था। इसका यश श्रीर पुगय इतना फैला कि स्वयं शक इसे इन्द्रलोक ले गये श्रीर वहाँ पर यह चिरकाल तक ( ७०० वर्ष ) रहा। वह मृत्युलोक में पुनः श्रीया जब विदेह में नारद का राज्य था। इसे राज सोंपा गया, किन्तु इसने राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। इसने मिथिता में रहकर सात दिनों तक सदावन बाँटा श्रीर तत्पश्चात् श्रन्य लोक को चला गया।

महाजनक, श्रंगति, सुक्षित, साधीन, नारद इत्यादि राजाश्रों का उल्लेख केवत जातकों में ही पाया जाता है, पुराणों में नहीं। जातकों में पौराणिक जनकवंश के राजाश्रों का बाम नहीं मिलता, यद्यपि पौराणिक दृष्टि से वे अधिक महत्त्वशाली हैं। इसका प्रधान कारण धार्मिक ले बकों की स्वधर्म-प्रवणना ही है। पुराण हमें केवल प्रमुख राजाश्रों के नाम श्रीर चरित्र बतलाते हैं। संभवतः बौद्धों ने पुराणों के सिवा श्रन्य आधारों का अवलम्बन लिया हो जो अब हमें अप्राप्य है।

#### कलार

कहा जाता है विभि के पुत्र कलार जनक ने श्रपने वंश का नाश किया। यह राजा महाभारत का कलार जनक प्रतीन होता है। कौटलय कहता है—राएडक्य नामक भोजराज ने कामवश ब्राह्मण कन्या के साथ बलात्कार किया श्रीर वह बंधु-बांवव एवं समस्त राष्ट्र के सिंहत विनाश की प्राप्त हुआ। इसी प्रकार, विदेह के राजा कराल का भी नाश हुआ। भिन्तु प्रभमित इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं—राजा करात तीर्थ के लिए योगेश्वर गये। वहाँ सुगड में एक सुन्दरी श्यामा ब्राह्मणभार्या को राजा ने देखा। प्रेमासक होने के कारण राजा उसे बलात नगर में ले गया। ब्राह्मण कोध में चिल्जाता हुआ नगर पहुँचा श्रीर कहने लगा—वह नगर फट क्यों नहीं जाता जहाँ ऐसा दुष्टात्मा रहता है १ फलत: भूकम्प हुआ श्रीर राजा सपरिवार नष्ट हो गया। श्रश्वधोष भी इस बृत्तान्त का समर्थन करता है श्रीर कहना है कि इसी प्रकार कराल-जनक भी ब्राह्मण कन्या को बलात, भगाने के कारण जातिच्युत हुआ; किन्तु, उसने श्रपनी प्रेम भावना न छोड़ी।

पाजियर कित को कृतच्रण वतलाता है, जिसने युविष्ठिर की सभा में भाग लिया था। किन्तु, यह संतुजन श्रयुक्त प्रतीत होता है। युविष्ठिर के बाद भी मिथिजा में जनक राजाश्रों ने राज्य किया। भारत युद्धकाल से महापद्मनन्द तक २८ राजाश्रों ने १५०१ वर्ष (किल संवत् १२३४ से क० सं० २७३५) तक राज्य किया। इन राजाश्रों का मध्यमान प्रति राजा ५४ वर्ष होता है। किन्तु ये २८ राजा केवल प्रमुख हैं। श्रीर इसी श्रविध में मगध में कुल ४९ राजाश्रों

<sup>9.</sup> साधीन जातक ; स्टडीज इन जातक, पृ० १६८।

**२.** मखदेव सुत्त मिकमा निकाय २-३२ : निमि जातक ।

**३.** महाभारत १२ ३०२-७।

४. अर्थशास्त्र १-६।

<sup>₹.</sup> संस्कृत संजीवन पत्रिका, पटना १६४०, भाग १ पू० २७।

६. बुद्ध चरित्र ४-८०।

ऐ शियंट इपिडयन हिस्टोरिकत ट्रेडिशन पृ० १४६।

म. सहाभारत २-४-३३ ।

ने (३२ ब्रह्दथ, १२ शिशुनाग, ५ प्रयोत ) राज्य किया। राकहिल विम्बसार का समकातीन विदेह राज विरूधक का उल्लेख करता है। विष्णुपुराण कहता है कि जनक वंश का नाश कृति से हुआ।

श्चतः कराल या कलार को पुराणों के कृति से मिलाना श्रधिक युक्त होगा,न कि महाभारत के कृतच्चण से। इस समीकरण में यही एक दोष है कि कलार निमि का पुत्र है, न कि बहुलाश्व का। किन्तु, जिस प्रकार इसवंश के श्रानेक राजा जनक विरुद्ध धारण करते थे, उसी प्रकार हो सकता है बहुलाश्व ने भी निमि का विरुद्ध धारण किया हो।

विदेह साम्राज्य के विनाश में काशी का भी हाथ या। उपनिषद् के जनक के समय भी काशिराज अजात शत्रु 3 विदेहराज यशोमत्सर को न छिपा सका। 'जिस प्रकार काशिराज प्रत्र या विदेहराजपुत्र धनुष को छोरी खींचकर हाथ में दो वाण लेकर—जिनकी नोंक पर लोहे की तेजधार होती है और जो शत्रु को एकदम आर-पार कर सकते हैं—शत्रु के संमुख उपस्थित होते हैं।' यह अंश संभवतः काशि विदेह राजाओं के सतत युद्ध का उल्लेख करता है। महाभारत में मिथिला के राजा जनक और काशिराज दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन के महायुद्ध का उल्लेख है। कहा जाता है कि विजयों की उत्पत्ति काशी से हुई। इससे संभावित के है कि काशी का कोई एक छोटा राजवंश विदेह में राज करने लगा होगा। सांख्यायण औतसूत्र में विदेह के एक पर अह लार नामक राजा का भी उल्लेख है।

# भारत-युद्ध में विदेह

पागड़वों के प्रतिकूल दुर्याधन की श्रोर से चेमधूर्ति राजा भी महाभारत-युद्ध में लड़ा। श्याम नारायण सिंह ९ इसे मिथिला का राजा मानते हैं, जिसे विष्णु चेमारि श्रोर भागवत-चेमधी कहते हैं। किन्तु महाभारत इस चेमधूर्ति कलूर्तों का राजा बतलाता है। पांडवों के पिता पाग्ड ९ ॰ ने मिथिला विजय की तथा भी मसेन ९ ९ ने भी मिथिला श्रोर नेपाल के राजाश्रों को पराजित किया। श्रतः मिथिला के राजा पाग्डवों के करद थे श्रोर श्राशा की जाती है कि इन करदों ने महाभारत युद्ध में भी पाग्डवों का साथ दिया होगा।

१. लाइफ श्राफ बुद्ध पु० ६३।

र पालिटिक त हिस्ट्री आफ ऐंशियंट इंग्डिया पृ० ६६।

वृहदारययक उपनिषद् ३-८-२।

४ महाभारत १२-६१-३।

४. महाभारत १२-३०; रामायण ७-४८-१५।

प्रमाथ जातक १-१४८ ६४।

७. पालिटिकल हिस्ट्री आफ ऐंशियंट इविडया पृ० ७२।

**८. साल्यायण १६-६**-११।

हिस्द्री श्राफ तिरहुत, कलकत्ता ११२८, पृ० १७।

१०. महाभारत म-४; १-११३-१म; २-२६ |

११. महाभारत र-३०।

#### याज्ञवल्क्य

याज्ञवल्क्य १ शब्द का अर्थ होता है यज्ञों का प्रवक्ता। महाभारत २ और विष्णु पुराणु 3 के अनुसार याज्ञवल्क्य व्यास के शिष्य वैशम्पायन का शिष्य था। जो कुछ भी उसने सीखा था, उस ज्ञान को उसे वाष्य होकर त्यागना पड़ा और दूसरों ने उसे अपनाया; इसी कारण उस संहिताभाग को तैतिरीय यजुर्वेद कहा गया है, याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना करके वाजसनेयी संहिता प्राप्त की। अन्य परम्परा के अनुसार याज्ञवल्क्य का पिता ब्रह्मरात एक कुलपित था जो असंख्य विद्यार्थियों का भरण-पोषण करता था, अत; उसे बाजसानि कहते थे। वाजसानि शब्द का अर्थ होता है—जिसका दान अन्न हो (वाजोसानिः यस्यसः)। उसका पुत्र होने के कारण याज्ञवल्क्य को वाजसनेय कहते हैं। उसने उहालक आरिए से वेदान्त सीखा। उहालक ४ ने कहा, यदि वेदान्तिक शिक्त से पूर्ण जल काष्ट पर भी छिड़का जाय तो उसमें से शाखा-पत्र निकल आर्वेगे। स्कन्द ५ पुराण में एक कथानक है जहीं याज्ञवल्क्य ने सचमुच इस कथन को यथार्थ कर दिखाया।

यह महान तत्त्ववेत्ता श्रौर तार्किक था। एकबार विदेह जनक ने महादान से महायज्ञ श्रारम्भ किया। कुरुपाश्चाल सुदूर देशों से ब्राह्मण श्राये। राजा ने जानना चाहा कि इन सभी ब्राह्मणों में कौन सबसे चतुर है। उसने दश हजार गौवों में से हर एक के सींग में दस पाद ( है पाव तोला श्रथित कुल ढाई तोला ) सुवर्ण मद दिया। राजा ने कहा कि जो कोई ब्रह्म विद्या में सर्व निपुण होगा वही इन गायों को ले जा सकेगा।

श्रन्य ब्राह्मणों को साहस न हुआ। याज्ञवल्क्य ने श्रपने शिष्य सामश्रव को गायों का पगहा खोलकर ले जाने की कहा श्रौर शिष्य ने ऐसा ही किया। इसपर श्रन्य ब्राह्मणों को बहुत कीध हुआ। लोगो ने उससे पूछा कि तुमने ब्रह्म व्याख्या किये विना ही गायों को श्रिधकृत किया, इसमें क्या रहस्य है। याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और कहा कि मैं सचमुच गायों को पाने को उत्सुक हूँ। परचात् याज्ञवल्क्य ने श्रन्य सभी विद्वानों को परास्त कर दिया यथा—जरत्कार व चकायण, खड़, गांगि, उदालक, साकल्य तथा उपस्थितमंडली के श्रन्य विद्वान्। इसके बाद याज्ञवल्क्य राजा का गुरु बन गया।

याज्ञवल्क्य के दो स्त्रियाँ थीं — मैत्रे यी श्रीर कात्यायनी। मैत्रे यी को कोई पुत्र न था। जब याज्ञवल्क्य जंगल को जाने लगे तब मैत्रे यी ने कहा — श्राप सुक्ते वह बतलावें जिससे मै श्रमरत्व प्राप्त कर सकूँ। श्रातः उन्होंने उसे ब्रह्मविया सिखलाई। ये ऋषि याज्ञवल्क्य रमृति के प्रथकार माने जाते हैं, जिसमें इनके उत्तर मत का प्रिापादन है। इन्हें योगीश्वर

१. पाणिनि ४-१-१०४।

२. महाभारत १२-३६०।

३. विष्णु ३-४।

४. बृहदारययक उपनिषद् ६-३-७ ।

४. नागर खरड प्रध्याय १२६।

६. शतपथ बाह्मण, ११-६-२-१।

७. शतपथ बाह्यसा १४-७-३-१।

प्त. बृहदारययक उपनिषद् ४·४-१ ।

कहते हैं, संभवतः ये महान् समाज-सुधारक थे; क्योंकि इनकी स्मृति के नियम मनु की अपेत्ता उदार हैं। इन्होंने गोमांस भी भन्नण करने को बतलाया है, यदि गाय और बैल के मांस कोमल हों। इनके पुत्र का नाम नाचिकेता था। जगवन (योगिवन) में एक वटवृत्त कमतौल स्टेशन (दरभंगा जिला) के पास है, जिसे लोग याज्ञवल्कय का आश्रम कहकर पूजते हैं।

इन वात्तींओं के आधार पर याज्ञवल्क्य को हम एक ऐतिहासिक व्यक्ति³ मान सकते हैं। इच्चाक्तवंश का राजा हिरएयनाभ ४ (पाजिटर की सूची में ⊏३वां) का महायोगीश्वर कहा गया है। यह वैदिक विधि का महान् उपासक था। याज्ञवल्क्य ने इससे योग सीखा था।

राजा खलार का होता हिरएयनाभ कीसल्य और सुकेशा भारद्वाज से वेदान्तिक प्रश्न करनेवाले हिरएयनाभ (अनन्त सदाशिव अल्तेकर के मत में) एक ही प्रतीत होते हैं। रामायण और महाभारत की परंपरा के अनुसार देवरात (पाजिंटर की सूची में १ ७वाँ) के पुत्र बृहद्द्ध जनक ने, जो सीरध्वज के पूर्व हुए, ऋषितम याज्ञवल्क्य से दार्शनिक प्रश्न पृद्धा। ऋषि ने बतलाया कि किस प्रकार मैने सूर्य से यजुर्वेद पाया और किस प्रकार शतपथ ब्राह्मण की रचना के की। इससे सिद्ध होता है कि याज्ञवल्क्य और शतपथ ब्राह्मण का रचयिता श्रति-आचीन है। यह कहना असंगत न होगा कि बाल्हीक, जो प्रतीप का पुत्र और शन्तन का भाई है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित के है। विष्णु पुराण के कहता है कि जनमेजय के पुत्र और सत्तात का वर्णन है। महाभारत कहता है कि उद्दालक जो जनक की सभा में प्रमुख था, सूर्य सत्र में सम्मिलित हुआ। साथ में उद्दालका का पुत्र श्वेतकेत भी था। इन विभिन्न कथानकों के आधारपर हम निश्चय नहीं कर सकते कि याज्ञवल्क्य सक हुए। विद्वान, प्रायः, भ्रम में पड़ जाते हैं ब्रौर नहीं सममत्ते कि ये केवल गोत्र नाम हैं। (दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादक मत) कथा कभी-कभी गौत्र शिष्यत्व या पुत्रत्व के कारण बदल जाता था, जैसे आजकल विवाह होने

- १. शतपथ बाह्मण ३-१-२-२१।
- २. तैत्तिरीय बाह्यया ३-११-८-१४।
- ३. स्पिरिच्यूख इनटरप्रंटेशन ग्राफ याज्ञवब्क्य ट्रेडिशन, इपिडयन हिस्टोरिकल काटरेली, १६३७, पृ० २६०-७≡ छानन्दकुमारस्वामी का लेख देखें, जहाँ विद्वानों की भी अनैतिहासिक बुद्धि का परिचय मिलेगा।
- ४. विष्णु ४-४-४८ ।
- सांख्यायन श्रीतसूत्र १६-६-१९।
- प्रश्न उपनिषद् ६-१।
- ७. कलकत्ता इंग्डियन हिस्ट्री कॉंगेस, प्राची विभाग का श्रमिभाषण,१६३६ए० १३।
- म. रामायण १-७१-६।
- **३. महाभारत १२-३**१४-३-४।
- १०. महाभारत ६२-६२६-६६ ।
- ११. शतपथ १२-६-३-३।
- १२. विष्णु ४-४-४८।
- १६. घृहदारययक उपनिषद् ३-३-१ ।
- १४ महाभारत १-५३-७।

पर-कन्या का गोत्र बदलता है। सीतानाथ प्रधान ने प्राचीन भारतीय वंशावली में केवल नामों की समानता पर गुरु और राजाओं को, एक मानकर बड़ा गोलमाल किया है। यह सर्वविदित है कि इन सभी प्र'थों का पुनः संस्करण भारतयुद्धकाल के सं १२३४ के लगभग वेदव्यास ने किया श्रीर इसके पहले ये प्रन्थ प्लावित रूप में थे। श्रातः यदि हम याज्ञवल्क्य की देवरात के पुत्र बृहद्वथ का समकालीन माने तो कह सकते हैं कि याज्ञवल्क्य के कुल पूर्व ६६ के लगभग हुए।

# मिथिला के विद्वान्

भारतवर्ष के किसी भी भाग को वैदिक काल से आज तक विद्वत्ता की परम्परा को इस प्रकार श्रद्धट रखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है जैसा कि मिथिला को है। इसी मिथिला में जनक से श्रद्याविध श्रनवरत विद्या-परम्परा चली आ रही है। गौतम, किपल, विभागडक, सतानन्द, व ऋष्य श्टूरा प्राङ्मीर्थकाल के कुछ प्रमुख विद्वान् हैं।

ऋष्यश्राँग का आश्रम य पूर्वी रेलवं के बरियारपुर स्टेशन से दो कोश दूर उत्तर-पश्चिम ऋषिकुंड बतलाया जाता है। यह गंगा के समीप था। यहीं पर श्रंग के राजा रोमपाद वेश्याओं को नये ऋषि को प्रलोभित करने के लिए भेजता था। महाभारत कहता है कि ऋषि का आश्रम कौशिकी में स्रिति दूर न था और चम्पा से तीन योजन की दूरी पर था, जहाँ पर वारांगनाओं का जमघट था। राम की बहन शांता को रोमपाद ने गोद लिया था और चुपके से उसका विवाह ऋष्यश्राँग से कर दिया था। मिथिला के विद्वानों की इतनी महत्ता थी कि कोसल के राजा दशरथ ने भी कौशिकी के तीर से काश्यप ऋषिश्राँग को पुत्रेष्टियक्त और पौरोहित्य के लिए बुलाया था।

वेदवती कुशध्वज की कन्या और सीरध्वज की श्रातृजा थी। कुशध्वज थोड़ी श्रवस्था में ही वेदिक गुरु हो गया श्रीर इसी कारण उसने श्रपनी कन्या का नाम वेदवती रखा, जो वेद की साद्धात मूर्ति थी। कुशध्वज उसे विष्णुिश्या बनाना चाहता था ( तुसना करें काइस्ट की ब्राइड—ईसा की सुन्दरी )। इसने अपने सभी कामुकों को दूर रखा। शुम्भ भी एक कामुक था, जिसका वध कुशध्वज ने रात्रि में उसकी शय्या पर कर दिया। रावण भी पूर्वेत्तर में होड़ मचाता हुआ

गंगानाथ मा स्मारक-प्रंथ में हरदत्त शर्मा का लेख, मिथिला के श्रज्ञात संस्कृत कवि ए० ११६।

२. दे० पृ० १६६।

३. महाभारत, वनपर्व ११०।

४. स्यात उस समय कोशी मुंगेर श्रीर भागतपुर के बीच में गंगा से मिसती थी।

**<sup>₹.</sup> रामायण १-६-**४ ; १-१० ।

१. रावण मातृपच से वैशाली का था। नप्ता होने के कारण रावण वैशाली का हिस्सा चाहता था। इसीलिए इसने हिमाचल प्रदेश और उत्तर बिहार पर धावा किया था।

वेदवती के आश्रम में पहुँचा। वेदवती ने उसका पूर्ण स्वागत किया श्रीर उसके सभी प्रश्नों का यथोचित उत्तर दिया; किन्तु असंगत प्रश्नों के करने पर वेदवती ने विरोध किया। रावण ने उसके साथ बलात्कार करना चाहा, इसपर वेदवती ने आत्महत्या विकर ली।

इस प्रकार हम पाते हैं कि मिथिला में नारी-शिचा का भी पूर्ण प्रचार था। यहाँ स्त्रियाँ वच्चकोटि का लौकिक श्रीर पारलौकिक पांडित्य प्राप्त करती थीं तथा महात्माश्रों के साथ भी दार्शनिक विषयों पर तर्क कर सकती थीं।

१. रामायग ७-१७।

२. सरकार ए० ७३-८०।

# एकादश ऋध्याय

### श्रंग

श्रंग नाम सर्वप्रथम श्रथवं वेद ै में मिलता है। इन्द्र ने श्रर्य श्रौर चित्ररथ की सरयू के तटपर श्रपने मक्क के हित के लिए पराजित कर डाला। चित्ररथ का पिता गया में विच्लुपद श्रौर कालंजर पर इन्द्र के साथ सोमपान करता था, श्रश्मित इन्द्र के लिए सोमयाग करता था। महाभारत के श्रनुसार श्रंग-वंग एक ही राज्य था। श्रंग की नगरी विटंकपुर समुद्र के तटपर धो। श्रतः हम कह सकते हैं कि धर्मरथ श्रौर उसके पुत्र चित्ररथ का प्रमुद्रव श्राधुनिक उत्तर-प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार श्रौर पूर्व में बंगोपसागर तक फैला था। सरयु नहीं श्रंगराज्य में बहती थी। इसकी उत्तरी सीमा गंगा थी, किन्तु, कोशी नदी कभी श्रंग में श्रौर कभी विदेह राज्य में बहती थी। दिस्तृण में यह समुद्र तट तक फैला था—पथा वैद्यनाथ से पुरी के भुवनेश्वर तक । नन्दलाल दे के मत में यदि वैद्यनाथ को उत्तरी सीमा मानें तो श्रंग की राजधानी चम्पा को (जो वैद्यनाथ से दूर है) श्रंग में न मानने से व्यतिक्रम होगा। श्रतः नन्दलाल दे का सुकाव है कि भुवनेश का शुद्ध पाठ भुवनेशी है जो मुशिदाबाद जिले में किरीटेश्वरी का दूसरा नाम है। दे का यह विचार मान्य नहीं हो सकता। क्योंकि कर्लिंग भी श्रंग-राज्य में सिम्मितित था श्रौर तंत्र भी श्रंग की सीमा एक शिवमंदिर से दूसरे शिवमदिर तक बतलाता है, यह एक महाजन पद था। श्रंग में मानभूमि, वीरभूम, मुशिदाबाद, श्रौर संथाल परगना ये सभी इलाके सिम्मितित थे।

#### नाम

रामायण ° ° के श्रनुसार मदन शिव के श्राश्रम से शिव के कीध से भस्मीभूत होने के डर से भयभीत होकर भागा श्रीर उसने जहाँ श्रपना शरीर त्याग किया उसे श्रांग कहने लगे। महादेव

<sup>1.</sup> अर्थव वेद ४-२२-१४।

२. ऋग्वेद ४-३१-१८।

**३.** वायुपुराण **३**१-१०२।

४. ब्रह्मपुराण ११-३६।

४. महाभारत र-४४-६।

कथा सिर्त्सागर २४-३४ ; २६, ११४ ; ८२-३—१६।

७. विमलचरण लाहा का ज्योप्रकी भ्राफ भ्रली बुद्धिज्म पृ० १६३१ पृ० ६ ।

म. शक्तिसंगमतंत्र सप्तम पटल ।

a. नन्द्रवास दे ए० ७ ।

१०. रासायण १-६२।

के आश्रम को कामाश्रम भी कहते हैं। यह कामाश्रम गंगा-सरयु के संगम पर था। स्थानीय परंपरा के अनुसार महादेव ने करोन में तपस्या की। बिलया जित्ते के करोन में कामेश्वरनाथ का मंदिर भी है, जो बक्सर के सामने गंगा पार है।

महाभारत श्रीर पुराणों वे अनुसार बली के लेत्रज पुत्रों ने अपने नाम से राज्य बसाया। हुनेनसंग भी इस पौराणिक परम्परा की पुष्टि करता है। वह कहता है—इस कल्प के आदि में मनुष्य गृहहीन जंगली थे। एक अप्सरा स्वर्ग से आई। उसने गंगा में स्नान किया और गर्भवती हो गई। उसके चार पुत्र हुए, जिन्होंने संसार को चार भागों में विभाजित कर अपनी-अपनी नगरी बसाई। प्रथम नगरी का नाम चम्पा था। बौद्धों के अनुसार अपने शरीर की सुन्दरता के कारण ये लोग अपने की अंग कहते थे। महाभारत श्रूमंग के लोगों को सुजाति या अच्छे वंश का बतलाता है। किन्तु कातान्तर में तीर्थयात्रा छोड़कर श्रंग, वंग, कर्लिंग, सुराष्ट्र और मगध में जाना वर्जित माना जाने लगा।

### राजधानी

सर्बमत से विदित है कि श्रंग की राजधानी चम्पा थी; किन्तु कथासिरिसागर के मत में इसकी राजधानी विटंकपुर समुद्द-तटपर श्रवस्थित थी। चम्मा की नींव राजा चम्प ने डाली। यह संभवतः कित संवत् १०६१ की बात है। इसका प्राचीन नाम मालिनी था। जातकों में इसे कालचम्पा कहा गया है। काशमीर के पार्श्ववर्त्ता हिमाच्छादित श्वेत चम्पा या चम्ब से इसे विभिन्न दिखाने की ऐसा कहा गया है। इसका श्राधुनिक स्थान भागलपुर के पास चम्पा नगर है। गंगा तटपर बसने के कारण यह नगर वाणिज्य का केन्द्र हो गया। बुद्ध की मृत्यु के समय यह भारत के छ: प्रमुख के नगरों में से एक था। यथा—चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कोसाम्बी श्रीर वाराणसी। इस नगर का ऐश्वर्य बढ़ना गया श्रीर यहाँ के व्यापारी सुत्रर्गभूमि के (वर्मी का निचला भाग, मलय सुमात्रा) तक इस बन्दरगाह से नावों पर जाते थे। इस

१. महाभारत १-१०४।

२. विष्णु ४-१-१८ ; सरस्य ४८-२४ ; भागवत ६ २३ ।

३. टामस वाटर का यान चांग की भारत यात्रा, जन्दन, १६०४ भाग २,१८१।

४. दीच निकाय टीका १-२७६।

४. महाभारत २-**४२**।

६. सेक्रेड बुक प्राफ इस्ट, भाग १४, प्रायश्चित्त खगड, १-२-१३-१४।

७. क० स० सा० १-२४ ; २-५२।

म. वायु **११**-१०५।

महाजनक जातक व विधुर पिष्ठत जातक।

१०. महापरिनिव्वान सुत्त ४।

११. महाजनक जातक ।

नगर के वाक्षियों ने सुदूर हिंदीचीन प्रायद्वीप में अपने नाम का उपनिवेश बसाया। इस राजधानी की महिमा इतनी बढ़ी कि इसने देश का नाम भी उसी नाम से प्रसिद्ध कर दिया। हुवेनसंग इसे चेन-पो कहता है। यह चम्पा नदी के तट पर था। एक तड़ाग के पास चम्पक र लता का कुँज था। महाभारत के अनुसार चम्पा चम्पकलता से घिरा था। उव्वर्ष सुत्त के जैन प्रथ में जिस समय की शिक वहाँ का राजा था. उस समय यह सघनता से बसा था श्रीर बहुत ही समृद्धिशाली था। इस सुन्दर नगरी में श्रुँगाटक (तीन सबकों का संगम, चौक. चच्चर, चरूतरा, चौमुक ( बैठने के स्थान ) चेमीय ( मंदिर ) तथा तड़ाग थे श्रीर सुगंधित वृत्तों की पंक्तियाँ सड़क के किनारे थी।

### वंशावली

महामनस् के लघुपुत्र तितुत्तु भ ने क० सं ० ६७० ( १२३४-१६०४ ६८ 🗙 ८८ ) में पूर्व में एक नये राज्य की स्थापना की । राजा बली महातपस्त्री था श्रीर इसका निषंग सुत्रर्ण का था। बली की स्त्री सुदेश्णा ह से दीर्घतमस् ने ६ जेत्रज पुत्र उत्पन्न किये। उनके नाम थे---श्चंग, वंग, कर्तिग, सुझ, पुराह्व श्चान्त्र। इन पुत्रों ने श्रपने नाम पर राज्य बसाये। बली ने चतुर्वर्षा व्यवस्था स्थापित की त्रौर इसके पुत्रों ने भी इसी परम्परा को रखा। वैशानी का राजा महत्त श्रीर शहु तला के पति दुष्यन्त इसके समकालीन थे। क्यों कि दीर्घतमस ने रुद्धावस्था में

१. इपिडयन ऐंटिकोरी ६-२२६ तुलना करो । महाचीन = मंगोलिया; महाकोशल; मग्ना-म्रोसिया = द्विण इटली;एशिया में मग्ना म्रोसिया = बैक्ट्या;महाचगा = विशाज चम्पा या उपनिवेश चम्पा; यथा नवा स्कोसिया या नया इ गर्लेंड अथवा ब्रिटेन । ग्रेटब्रिट्रेन या ग्रेटर ब्रिटेन । द्त्रिण भारत में चम्पा का तामिल रूप है सम्बर्ध ; किन्तु समस्त पद में चम्पापित में इसे चम्पा भी कहते हैं- चम्पा की देवी । अनेक अन्य शब्दों की तरह यथा-मदुरा यह नाम उत्तर भारत से लिया गया है भौर तामिल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं । मैं इस सूचना के लिए कृष्ण स्वामी ऐयंगर का श्रनुगृहीत हूँ।

२. पपश्च सूदनी, मिंफमिनिकाय टीका २-५६४।

दे. महाभारत ३-**८२-१६३**; ५-६; १३-४८।

४. जर्ने ज एशियाटिक सोसायटी बंगा ज १६१४ में दे द्वारा उद्भुत ।

४. ब्रह्माय्ड ३.७४-२४-१०३; वायु ६६-२४-११६; ब्रह्म १३-२७ -- ४६; हरिवंश ३१; मत्स्य ४८-२१-१०८; विष्णु ४-१८-१-७ श्रानि ३७६-१०-६; गरुड़ १-१३६ ६८.७४; भागवत ६-२३-४-१४; महाभारत १३-४२।

६. भागवत ६ -२३-५; महाभारत १-१०४; १२-३ ४२ ।

७. ऐ शियंट इचिडयन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ए० १६३। 80

दुष्यन्त के पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया श्रौर दीर्घतमस् का चचेरा भाई संवत्त महत का पुरोहित था। दीर्घतमस् ऋग्वेद का एक वैदिक ऋषि है। सांख्यायन श्रारणयक के श्रवसार दीर्घतमस् दीर्घायु था।

श्रंग के राजा दशरथ को लोमपाद (जिसके पैर में रोम हों) कहते थे। इसने ऋषि श्रंग के के पौरोहित्य में यज्ञ करके श्रनाष्टि श्रोर दुर्भिन्न का निवारण किया था। इसके समकालीन राजा थे—विदेह के सीर विज्ञ, वैशाली के प्रमित श्रोर केक्य के श्रश्वपति। लोम कस्सप जातक का वर्णन रामायण में वर्णित श्रंगराज लोमपाद से मिलता है। केवल भेद यही है कि जातक कथा में महातापस लोम कस्सप यज्ञ के समय श्रपनी इन्द्रियों को नियंत्रण में रख सका श्रोर वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त की कन्या चन्द्रावती से विवाह किये बिना ही चला गया। हस्त्यायुर्वेद के रचयिता पाल काष्य मुनि रोमपाद के काल में हुए। पाल काष्य मुनि को सूत्रकार कहा गया है।

चम्प का महा प्रपौत्र बृहन्मनस्था। इसके पुत्र जयद्रथ ने चित्रिय पिता श्रीर ब्राहाणी माता से उत्पन्न एक कन्या से विवाह किया। इस संबंध से विजय नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। श्रातः पौराणिक इस वंश को सुत< कहने लगे।

राजा श्रिधिरथ ने कर्ण को गंगातट पर काष्ठपंजर में पाया। प्रथा ने इसे एक टोकड़ी में रखकर बहा दिया था। कर्ण सुचित्रय वंश का राजा न था। श्रंग के सूतराज ने इसे गोद लिया था, श्रतः श्रजु न इससे लड़ने को तैयार नहीं हुआ।

दुर्योधन ने भट से कर्या को श्रंग का विहित राजा मान लिया ; किन्तु पारडव इसे स्वीकार करने को तैयार न थे, भारत-युद्ध में कर्या मारा गया श्रोर उसका पुत्र वृषसेन गद्दी पर बैठा। वृषसेन का उत्तराधिकारी पृथुसेन था। भारत-युद्ध के बाद कमागत श्र'ग राजाश्रों का उल्लेख हमें नहीं मिलता।

चम्पा के राजा दिधवाहन ने कौशाम्बी के राजा शतानीक से युद्ध किया। श्रीहर्ष भ्रंग के राजा हढ़वर्मन् १० का उल्लेख करता है, जिसे कौशाम्बी के उदयन ने पुनः गद्दी पर बैठाया।

१. ऐतरेव बाह्यण ५-२६।

२. ऋरवेद १-१४०-१६४।

रे. सरस्य ४८-१५।

४. रामायण १-६।

र. रामायण २-१२ केकच प्रदेश ब्यास व सतलाज के मध्य में है।

६. नकुल का अध्विचिकित्सितम् अध्याय रः, जनेल पृश्चायाटिक सोसायटी बंगाल, १६१४।

७. रघुवंश ४-२६ की टीका ( मल्जिनाथ )।

प. तुलना करें — मनुस्मृति १०-११।

विल्सन का विष्णु पुराण ४, २४।

१०. प्रियदर्शिका ४।

## अंग का अन्त

श्रंगराज ब्रह्मदत्त ने भत्तिय—पुराणों के चुत्रीजस या जेमिवत् को पराजित किया। किन्तु भित्तिय का पुत्र सेनीय (विम्बिसार) जब बड़ा हुआ तब उसने श्रंग पर धावा बोल दिया। नागराज (छोटानागपुर के राजा) की सहायता से इसने ब्रह्मदत्त का वथ किया श्रीर उसकी राजधानी चम्गा को भी श्रिमिक्टन कर तिया। सेनीय ने शोण इराड नामक ब्राह्मण को चम्पा में मूमिदान (जागीर) दिया। ब्रह्मदत्त श्रंग का श्रंतिम स्वतंत्र राजा था। इसके बाद श्रंग सदा के लिए श्रपनी स्वतंत्रता खो बैठा। यह मगध का करद हो गया श्रीर कमशः सदा के लिए मगध का श्रंग मात्र रह गया। श्रादि में यह मगध का एक प्रदेश था श्रीर एक उपराज इसका शासन करता था। जब सेनीय गदी पर बैठा तब की णिक यहाँ का उपराज था। इसने श्रंग को ऐसा चूसा कि प्रजा ने श्राकर राजा से इसकी निन्दा की। को णिक ने श्रपने माई हात श्रीर बेहात को भी पीड़ा दी, श्रतः ये भाग कर श्रपने नाना चेटक की शरण में वैशाली जा पहुँचे।

चेटक ने उन्हें कोणिक को देना श्रस्वीकार किया। इस पर कोणिक ने चम्पा से चेटक पर श्राक्रमण किया श्रौर उसे मार डाला। उसके भाइयों ने भागकर कहीं श्रलग शरण ली श्रौर वे महावीर के शिष्य हो गये।

# अंग में जैन-धर्म

चम्पा जैनियों का श्रष्ठा है। द्वादशतीर्थं कर वासुपूज्य यहीं रहते थे श्रौर यहीं पर इनकी श्रांतिम गित भी हुई। महावीर ने यहाँ पर तीन चातुर्मास्य बिताये श्रौर दो भड़िया में। जब महावीर ने क० स० २५४५ में कैवल्य प्राप्त किया तब श्रंग के दिधवाहन की कन्या चन्दनवाला स्त्री ने सर्वंप्रथम जैन-धर्म की दीचा ली।

# बुद्ध-धर्म का प्रादुर्भाव

धुद्ध चम्पा कई बार गये थे श्रौर वहाँ पर वे गंगा-सरोवर के तट पर विश्राम करते थे जिसे रानी गम्परा<sup>७</sup> ने स्वयं बनवाया था । श्रनाथिपडक का विवाह श्रावस्ती के एक प्रसिद्ध जैनवंश में हुत्रा था। श्रनाथिपडक की कन्या सुभद्रा के बुलाने पर बुद्ध श्रंग से श्रावस्ती गये।

बौद्धों के अनुसार भित्तय विम्बसार का पिता था। पुराणों में चेमिवित् के बाद विम्बिसार गद्दी पर बैठा, अतः भित्तय = विम्बिसार।

२. विधुर पिडत जातक।

३. सहावसा १-१६;११।

४. राकहिता, पृ० ६० ।

४. याकोबी, जैनसूत्र भूमिका पृ• १२-४।

६. करुपसूत्र पृ० २६४।

७. हाकहिल पृ० ७०।

सारे परिवार ने बुद्ध-धर्म स्वीकार किया और श्रन्य लोगों को दीन्ना देने के लिए बुद्ध ने श्रनिरुद्ध को वहाँ पर छोड़ दिया। बुद्ध के शिष्य मौद्गल्य या मुद्गलपुत्र ने मोदागिरि (मुंगर) के श्रति धनी श्रेष्ठी श्रुत-विंशति-कोटि को बौद्ध-धर्म में दीन्नित किया। जब बुद्ध भागलपुर से ३ कोश दिन्तिण भड़रिया या भदोलिया में रहते थे तब उन्होंने वहाँ के एक सेठ भहाजी को अपना शिष्य बनाया था। बुद्ध की एक प्रमुख गृहस्थ शिष्या विशाखा का भी जन्मस्थान यहीं है। यह श्रंगराज की कन्या और मेंगड़ क की पौत्री थी।

१. कर्णं मेनुयल भाफ बुद्धिजिम ए० ३७ ३८ ।

२. बीख २-१८६।

रे. महाजनपद जातक र-२२६ ; महावसा ४-८ ; ६-३४।

४. महावसा ६-१२,१६,६४, १०।

# द्वादश ऋध्याय

# कीकट

ऋग्वेद ै काल में मगध को कीकड़ के नाम से पुकारते थे। किन्तु, कीकट मगध की श्रापेचा बहुत विस्तीर्ण चेत्र था तथा मगथ कीकड़ के श्रन्तर्गत था। शिक्त संगमतंत्र के श्रनुसार कीकट चरणादि (मीरजापुर में चुनार) से गृद्धकूट (राजगीर) तक फैला था। तारातंत्र के श्रनुसार कीकट मगध के दिच्चण भाग को कहते थे, जो वरणादि से गृद्धकूट तक फैला था। किन्तु वरणादि श्रीर चरणादि के व एवं च का पाठ श्राप्तु ज्ञात होता है।

यास्क ४ कहता है कि की कट अनार्य देश है। किन्तु, बेवर ५ के विचार में की कटवासी मगध में रहते थे, आर्थ थे, यद्यि अन्य आर्यों से वे मिन्न थे; क्यों कि वे नास्तिक प्रवृत्ति ६ के थे। हरप्रसाद शास्त्री ७ के विचार में की कट पंजाब का हरियाना प्रदेश ( अम्बाता ) था। इस की कट देश में अने क गौवें थीं और सोम यथेष्ठ मात्रा में पैदा होता था। तो भी ये की कट वासी सोमपान ९ या दुम्धपान न करते थे। इसी से इनके पड़ोसी इनसे जलते थे तथा इनकी उर्वरा भूमि को हड़पने की ताक रहते थे।

- ऋग्वेद १-४३-३४ किंतेकृषवन्ति कीकटेषु गावोनाशिर दुह न तपन्ति धर्मम्।
   श्रानो भर प्रमगन्दस्य वेदो नै चा शाखं मधवन् रम्धमानः।
- २. चरणादिं समारम्य गृद्धकुटान्तकं शिवे । तावःकींकटः देशः स्यात, तदन्तंभगधो भवेत । शक्ति संगमतंत्र ।
- ३. तारातंत्र।
- ४. निरुक्त ६-३२।
- ४, इचिडयन जिटरेचर, पृ० ७६ टिप्पणी।
- ६. भागवत ७-१०-१२।
- ७. मराधन बिटरेचर, कलकत्ता, ११२३ पृ० २।
- स्. ऋग्वेद में कीकट, चेत्रे शचनद चहोपाध्याय जिखित, बुजनरस्मारकप्रन्थ देखें पृ० ४७।
- दे. सोम का ठीक परिचय विवाद-प्रस्त है। यह मादक पौधा था, जिससे चुझा (सू = दाबना) कर खद्दा बनाया जाता था तथा सोम रवेत और पीत भी होता था। पीत सोम केवल भूं जवंत गिरि पर होता था (ऋग्वेद १०-३४-१)। इसे जल, दूध, नवनीत और यव मिलाकर पीते थे। हिन्दी विश्वकोष के अनुसार २४ प्रकार के सोम होते थे और १५ पत्र होते थे, जो शुक्रपच में एकेक निकलते थे और कृष्णपच में समाप्त हो जाते थे। इण्डियन हिस्टोरिकल कार्टरली, भाग १४ ए० १६७-२०७ देखें। कुछ लोग सोम को भंग, विजया या सिक्टि भी बतलाते हैं।

व्युत्पत्ति के अनुसार कीकट शब्द का श्रर्थ घोड़ा, कृपण, श्रीर प्रदेश विशेष होता है। संभवतः प्राचीन कीकट नाम को जरासंघे ने मगध में बहत दिया; क्योंकि उसके काल के बाद साहित्य में मगध नाम ही पाया जाता है।

प्रमगन्द मगध का प्रथम राजा था, जिसकी नैचाशा व (नीच वंश) की उपाधि थी। यास्क के विचार में प्रमगन्द का ऋर्ष कृषण पुत्र है, जो ऋयुक्त प्रतीत होता है। कदाचित् हित्तबांट का ही विचार ठीक है, जो कहता है कि नैचाशा व प्रमगन्द का विशेषण नहीं, किन्तु सोमलता का विशेषण है जिसकी सोर नीचे की श्रोर फैली रहती है।

जगदीशचन्द्र घोष<sup>3</sup> के विचार से मगन्द श्रौर मगध का श्रर्थ एक ही है। मगन्द में दा श्रौर मगध में धा धातु है। प्रमगन्द का श्रर्थ मगध प्रदेश होता है। तुलनाकरें—प्रदेश, प्रवंग हो। मगन्द की व्युत्पत्ति श्रन्य प्रकार से भी हो सकती है। म (= तेज) गम् (= जाना) + उत्पादि दन् श्रर्थात् जहाँ से तेज निकलता है। इस श्रवस्था में मगन्द उदयन्त या उदन्त का पर्याय हो सकता है।

#### मगध

प्राचीनकाल में मगध देश गंगा के दिल्लिए बनारस से मुँगेर और दिल्लिए में दामोहर नदी के उद्गम कर्ण सुवर्ण (सिंहभूम) तक फैला हुआ था। सुद्धकाल में मगध की सीमा इस प्रकार थी, पूर्व में चम्पा नदी, दिल्लिए में विन्ध्य पर्वतमाला, पश्चिम में शोए और उत्तर में गंगा। उस समय मगध में ८०,००० प्राम थे वे तथा इसकी परिधि ३०० थोजन थी। मगध के खेत बहुत उर्वर थे तथा प्रत्येक मगध जेत्र एक गन्नत (दो कोश) का था। वायु पुराए के अनुसार मगध प्राची १० में था।

मगध शब्द का अर्थ होता है—चारण, भिलमंगा, पापी, ज्ञाता, श्रोषधि विशेष तथा मगध देशवासी। मागध का श्रर्थ होता है खेतजीरक वैश्यपिता श्रौर चृत्रियमाता का वर्णशंकर विश्व तथा की कट देश। बुद्धधोष विश्व की विचित्र व्याख्या करता है। संसार में असरय का प्रचार

- १. भागवत ६-६-६ ककुभः संकटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः। शब्द कप्रद्रुम देखें।
- २. वेदिक इंडेक्स, कीथ व सुरधानज सम्पादित ।
- ३. जनैंज बिहार-उद्दिसा-रिसर्च-स्रोसायटी, १६६८, ए० ८६-१११, गया की प्राचीनता।
- ४. वायु ४४-१२२।
- नन्दबाल दे ए० ११६।
- ६. डिक्सनरी आफ पाजी प्रौपर नेम्स, जी पी ॰ मरुजाल शेखर सम्पादित, जन्दन, १६६८, भाग ३, ए० ४०३।
- ७. विनयपिटक १-१७६।
- म. थेशाथा २०**म**।
- ६. श्रंगुत्तर निकाय ३-१२२ ।
- १०. वायु पुराग ४४-१२२।
- ११. सनुस्मृति १०-११।
- १२. सुत्तनिपात टोका १-१३४।

करने के कारण पृथ्वी कुपित होकर राजा उपरिचर चेदी (चेटिय) को निगतनेवाली ही थी कि पास के लोगों ने श्रादेश किया—गढ़े में मा प्रवेश करो (मा गधंपविश) तथा पृथ्वी खोदने-वालों ने राजा को देखा तो राजा ने कहा—गढ़ा मत करो (मा गधं करोथ)। बुद्धघोष के श्रमुखार यह प्रदेश मागध नामक चित्रयों का वासस्थान था। इस मगधप्रदेश में श्रमेक मग शाक्द्रीपीय ब्राह्मण रहते हैं। हो सकता है कि इन्हीं के नाम पर इसका नाम मगध पड़ा हो। वेदिक इर्ग्डेक्स के सम्पादकों के विचार में मगध प्रदेश का नाम वर्णशंकर से सम्बद्ध नहीं हो सकता। मगध शब्द का श्र्यं चारण इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि श्रमंख्य शित्यों तक यहाँ पर साम्राज्यवाद रहा, यहाँ के चृपगण महा स्तुति के श्रम्यस्त रहे, यहाँ के भाट सुदूर पश्चिम तक जाते थे श्रौर यहाँ के श्रम्यस्त पदों को सुनाते थे। इसी कारण ये मगधवासी या उनके श्रमुयायी मागध कहलाने लगे।

श्रथविद<sup>3</sup> में मगध का वात्य से गाढ़ संबंध है। मगध के विन्दियों का उल्लेख यजुर्वेद में भी है। ब्रह्मपुराण के श्रनुसार प्रथम सम्राट् पृथु ने श्रात्मस्तुति से प्रसन्न होकर मगघ मागध को दे दिया। लाट्यायन प्रशितसूत्र में बात्यधन ब्रह्म-वंधु या मगध ब्राह्मण को देने को लिखा है। श्रापस्तम्ब श्रीतसूत्र में मगध का वर्णन कलिंग, गान्धार, पारस्कर तथा सौवीरों के साथ किया गया है।

देवलस्मृति के अनुसार अंग, बंग, किलंग और आन्ध्रदेश में जाने पर प्रायश्चित करने को लिखा है। अन्यत्र इस सुची में मगध भी सम्मिलित है। जो मनुष्य धार्मिक कृत्य को छोड़कर मगध में अधिक दिनों तक रह जाय तो उसे गंगा-स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा न करे तो उसका पुन: यज्ञोपवीत संस्कार हो तथा यदि चिरकाल वास हो तो उपवीत के बाद चान्द्रायण भी करने का विधान है।

तैत्तरीय ब्राह्मण में मगधवासी अपने तारस्वर के लिए प्रसिद्ध है। कौशितकी आरएयक में मगध ब्राह्मण मध्यम के विचारों को आदरपूर्वक उद्धृत किया गया है। ओल्डेनवर्ग के विचार में मगध को इसलिए दूषित समम्मा गया कि यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का पूर्ण प्रचार न बेवर के विचार में इसके दो कारण हो सकते हैं—आदिवासियों का यहाँ अच्छी संख्या

१. वेदिक इन्डेक्स-मगध।

२. विमत्तचर्ण लाहा का ऐशियंट इंडियन ड्राइन्स १६२६, ए० ६४।

३. श्रथवं वेद, २।

**४. वाजसनेय संहिता**।

४. ब्रह्म ४-६७, वायु ६२-१४७।

६. ला० भौतसूत्र मः६-२म।

७. प्रापस्तम्बसूत्र २२ ६-१८ ।

म. तैसिरीय ३-४-१**१**।

कौशितकी ७-११।

१०. बुद्ध, पृ० ४०० दिप्यगी।

११. इबिडयन खिटरेचर ए० ७६, टिप्पणी १।

में होना तथा बौद्धों का श्राधिपत्य। पाजिटर का वहना है कि माध में पूर्व समुद्र से श्रानेवाते श्राकमण कारियों का श्रायों से सामना हुआ था।

रामायण में विशिष्ठ ने सुमंत की अपनेक राजाआं की बुलाने की कहा। इनमें मगथ का वीर, पुण्यातमा नरोत्तम राजा भी सिमितित था। दिलीप की महिषी सुरिल्णा मगथ की यी तथा इन्दुमती के स्वयंवर में मगथ राज का प्रमुख स्थान है। हेमचन्द का मगथ वर्णन स्तुत्य है। यथा — जन्बू द्वीप में भारत के दिल्णा भाग में मगथ देश पृथिवी का भूषण है। यहाँ के भोग में गांवों के समान हैं, गाँव नगर के समान है तथा नगर अपने सौन्दर्य के कारण सुरलोक को भी मात करते हैं। यदापि धान्य यहाँ पर एक ही बार बोया जाता है और कृषक काट भी लेते हैं तो भी यह घास के समान बार-बार बढ़ कर छाती भर का हो जाता है। यहाँ के लोग संतोषी, निरामय, निर्भय और दीर्घायु होते हैं मानों सुसमय सत्पन्न हों। यहाँ की गौ सरभी के समान सदा दूध देती हैं। इनके थन घड़े के समान बड़े होते हैं और इच्छातुसार रात-दिन खुब दुध देती हैं। यहाँ की भूमि बहुत उर्वरा है तथा समय पर वर्षा होती है। यहाँ के लोग धार्मिक व सिक्रय होते हैं। यह धर्मगृह है।

१. जर्नेल रायल एशियाटिक सोसायटी, १६०८ ए॰ ५४१ ३।

२. रामायण १-१३ २६।

३. रघुवंश १।

४. वही ६ ।

४. परिशिष्ट पर्व १ । ७-१२ ।

# त्रयोदश ऋध्याय

# बाहद्रय वंश

महाभारत श्रीर पुराणों श्रे अयुदार बृह्दथ ने मगध साम्राज्य की नींव डाली; किन्तु रामायण इसका श्रेय ब्रह्दथ के पिता वसु को देती है, जिसने वसुमती बसाई श्रीर जो बाद में गिरिवण के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऋग्वेद में बृह्दथ का उल्लेख दो स्थानों में है। किन्तु, उसके पत्त या विपत्त में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वह मगध-वंश का स्थापक था; किन्तु यह बृहदथ यदि मगय का स्थापक मान लिया जाय तो मगध सभ्यता वेदकाल की समकालीन मानी जा सकती है। जैन शास्त्र में गिरिवण के दो प्राचीन राजाओं का उल्लेख है—समुद्दविजय श्रीर उसका पुत्र 'गय' जिसने मगध में पुराय तीर्थ 'गया' की स्थापना की।

किसी भी वाह्य प्रमाण के अभाव में पौराणिक वंशावली श्रौर परम्परा ही मान्य हो सकती है। फुरु के पुत्र सुधन्वा के वंश के चतुर्थ राजा वसु ने यादवों की चेश पर अधिकार कर लिया श्रौर वह चेद्योपरिचर नाम से ख्यात हुआ। ऋग्वेद भी इसकी प्रशंसा में कहता है कि इसने १०० ऊँट तथा १०,००० गौओं का दान दिया था।

इसने मगध पर्यन्त प्रदेशों को अपने वश में कर लिया। इस विजेता के सातपुत्र थे—
बहद्दथ, प्रत्यम, क्रश या उशाम्ब, मावेज, मतस्य इत्यादि। इसने अपने राज्य को पाँच भागों में
विभाजित कर अपने पुत्रों को वहाँ का शासक बनाया—यथा मगध, चेही, कौशाम्बी, कहर्ष,
मतस्य। इस बँटवारे में बृहद्दथ को मगब का राज्य प्राप्त हुआ। जातक का अपचर, चेटी का
उपचर या चेच्च और चैद्य उपिरचर वसु एक १० ही है। जातक १० के अनुसार चेटी के उपचर

१. महाभात २-१७-१३।

२. विष्णु ४-१६ ।

३. रामायण १-३२.७।

४. ऋरवेद १ ३६-ा⊏ श्रश्निर्नयन्न वास्त्वं बृहद्रथं १०४६६ श्रष्टं सयो न व बास्त्वं बृहद्र्यं ।

४. हिन्दुस्तान रिब्यू, १६३६, ए० २४२।

६. सेक्रेड बुक ब्राफ ईस्ट, भाग ४४, ए० ८६ टिप्पणी १।

७. विष्णु ४-१६।

म. ऋखेद म-१ ३७·यथा विच्चेद्यः कशुः शतमुष्ट्रानां ददत् सहस्रादश गोनाम् ।

**६.** विष्णु ४-१६ ।

१०. जमैं बिपार्टमेंट श्राफ लेटर्स १६६०, स्टडीज इन जातक, सेन, ए० १२।

११. चेटीय जातक ( ४२२ )

का राज्य सिंहत विनाश हो गया श्रौर उसके पाँच पुत्रों ने श्रपने भूतपूर्व पुरोहित के उपदेश से जो संन्यस्त हो गया था, पाँच विभिन्न राष्ट्र स्थापित किये।

वसु विमान से त्राकारा में विचरता था। उसने गिरि का पाणि-पीड़न किया तथा उसके पुत्र बृहद्दथ ने गिरित्रज की नींव किल सं॰ १०८४ में डाली, जो इसकी माता के नाम पर थी। वर्तमान गिरियक इस स्थान के पास ही पड़ता है।

बृहद्दथ ने ऋषम का वध किया। वह बड़ा प्रतापी था तथा गृज्ञकूट पर गीलाज ल विस्ते रक्षा करते थे।

#### जरासन्ध

जरासन्य भुवन का पुत्र था। भुवन ने काशिराज की दो सुन्दर यमल कन्याश्रों का पाणिप्रहण किया। कौशिक ऋषि के आशीर्वाद से उसे एक प्रतापी पुत्र जरासंघ हुआ, जिसका पालन-पोषण जरा नामक घात्री ने किया। जरासन्य दौपदी तथा कर्लिंग राजकन्या चित्रांगदा के स्वयम्बरों में उपस्थित था। कमराः जरासंय महाशक्तिशानी हो गया तथा अंग, वंग, कर्लिंग, पुराष्ट्र और चेदी को उसने अधिकृत कर लिया। इसका प्रभुत्व मधुरा तक फैला था, जहाँ के यादव-नरश कंस ने उसकी दो कन्याओं से (अस्ति और प्राप्ति) विवाह किया था तथा उसकी अधीनता स्वीकार की थी। जब कृष्ण ने कंस का बध किया तव कंस की पितनों ने अपने पिता से बदला लेने को कहा। जरासंघ ने अपनी २३ अचौहिणी विशाल सेना से मथुरा को घेर लिया और कृष्ण को सवंश विनष्ट कर देना चाहा। यादवों को बहुत कष्ट उठाना पढ़ा और अन्त में सन्होंने भागकर द्वारका में शरण ली।

जरासंघ शिव का उपासक था। वह अनेक पराजित राजाओं को गिरिवज में शिव-मंदिर में बिल के तिए रखता था। युधिष्ठिर ने सोचा कि राजसूप के पूर्व ही जरासंघ का नाश आवश्यक है।

कृष्ण, भीम ख्रौर अर्जुन कुरुदेश से मगध के लिए चले । ब्रह्मचारी के वेश में नि:शस्त्र होकर उन्होंन गिरिवन में प्रवेश किया। वे सीधे जरासंघ के पास पहुँचे ख्रौर उसने इनका श्राभनन्दन किया। किन्तु वार्ते न हुई; क्योंकि उसने वत किया था कि सूर्यास्त के पहले न बोलूँगा। इन्हें यज्ञशाला में ठहराया गया। अर्ज्याति को जरासंघ ख्रपने प्रासाद से इनके पास पहुँचा; क्योंकि उसका नियम था कि यदि आधीरात को भी विद्वानों का आगमन सुने तो अवस्थ

१. महाभारत २।२१।

२. महाभारत १२।४६ संभवतः नेपाल के गोरांगही गोलाङ्ग्रल हैं।

३. महाभारत २-१७-१६।

४. महाभारत २-१३; १८ ; हरिवंश ८८--- ६३; ६६, ११७ **व्रह्म १६४-१--- १२**; महाभारत १२-४।

र. एक अचौहिया में २१, म७० हाथी तथा उतने ही रथा ६४, ६१० अरववार, तथा १०६, ३४० पदाति होते हैं। इस प्रकार मगध की कुल सेना ४०, ३०, १०० होती है। द्वितीय महायुद्ध के पहले भारत में बृटिश सेना कुल ३, २४, ३७० ही थी। संभवतः सारा मगध सशक्त था।

ही आकर उनका दर्शन तथा सपर्या करता। कृष्ण ने कहा कि हम आपके शत्रु रूप आये हैं। कृष्ण ने आह्वान किया कि या तो राजाओं को मुक्त कर दें या युद्ध करें।

जरासन्ध ने श्राज्ञा दे दी कि सहदेव को राजगद्दी दे दो; क्योंकि मैं युद्ध कहाँगा। भीम के साथ १४ दिनों तक द्वन्द्वयुद्ध हुआ; जिसमें जरासंघ घराशायी हुआ तथा विजेताओं ने राजस्य पर नगर का चक्कर लगाया। जरासन्ध के चार सेनापित थे—कौशिक, चित्रसेन, हंस और डिंमक।

जैन साहित्य में कृष्ण श्रीर जरासन्थ दोनों श्रार्क चक्रवर्ती माने गये हैं। यादव श्रीर विद्याधरों से (पर्वतीय सरदार) के साथ मगध सेना की भिड़न्त सौराष्ट्र में सिनापिल्ल के पास हुई, जहाँ कालान्तर में श्रानन्दपुर नगर बसा। कृष्ण ने स्वयं श्रापने चक्र से जरासन्य का वध मारत युद्ध के १४ वर्ष पूर्व किल संवत् ११२० में किया था। कृष्ण के श्रानेक सामन्त थे उनमें समुद्र विजय भी था। समुद्रविजय ने दश दशार्षा राजकुमारों के साथ वसुदेव की राजधानी सोरियपुर पर श्राकमण किया। शिवा समुद्रविजय की भार्या थी।

# सहदेव

सहदेव पाराडवों का करद हो गया तथा उसने राजसूय में भाग निया। भारत-युद्ध में वह वीरता से लड़ा, किन्तु दोण के हाथ क० रं० १९३४ में उसकी मृत्यु हुई। सहदेव के भाई धृष्टकेतु वे भी युद्ध में पाराडवों का साथ दिया; किन्तु वह भी रणखेत रहा। किन्तु जरासंध के अन्य पुत्र जयत्सेन ने कौरवों का साथ दिया और वह अभिमन्यु के हाथ मारा गया। अतः हम देखते हैं कि जरासंध के पुत्रों में से दो भाइयों ने पाराडवों का तथा एक भाई ने कौरवों का साथ दिया। भारतयुद्ध के बाद शीघ ही मगध स्वतंत्र हो गया; क्योंकि युधिष्ठिर के अश्वभेध में सहदेव के पुत्र मेधसन्ध ने घोड़े को रोककर अर्जुन से युद्ध किया, यद्यपि इस युद्ध में उसकी पराजय हुई।

# बार्हद्रथ वंशावली

स्वर्गीय काशीप्रसाद जायसवाल ने बुद्धिमत्ता के साथ प्राचीन ऐतिहासिक संशोधन के लिए तीन तत्त्वों का निर्देश किया है। वंश की पूर्ण अवधि के संबंध में गोत संख्याओं की अपेत्ता विषम संख्याओं को मान्यना देनी चाहिए; क्योंकि गोत संख्याए प्राय: शंकास्पद होती हैं। पुराणों में तिहितवंश की कुन मुक्त संख्या को, यदि सभी पुराण उसका समर्थन करते हों तो, विशेष महत्त्व देना चाहिए। साथ ही बिना पाठ के आधार के कोई संख्या न मान लेनी चाहिए। अपितु इस काल के लिए हमें कियी भी वाह्य स्वतंत्र आधार या स्रोत के अभाव में पौराणिक परम्परा और वंशावली को ठीक मानने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है।

१. न्यू इण्डियन एंटिकोरी, भाग, ३ ए० १६१ प्राचीन भारतीय इतिहास श्रीर संशोधन श्री दिवानजी लिखित । जिनसेन का इरिवंश पुराण परिशिष्ट पूर्व माम।

२. जैन साहित्य में ऋष्ण कथा जैन ऐंटिक री, म्नारा, भाग १० ए० २७ देखें। देशपांडेय का जेख।

महाभारत उद्योग पर्व ४७ ।

४. महाभारत १-१८६ ।

५. महाभारत अश्वमेध ६२।

# युद्ध के पश्चात् बृहद्रथ

महाभारत युद्ध के बाद ही पुराणों में मगध के प्रत्येक राजा का भुक्क वर्ष श्रीर वंश के राजाओं की संख्या तथा उनका कुल भुक्क वर्ष हमें मिलने लगता है श्रीर वंशों की तरह बृहदथ वंश को भी पुराण दो प्रधान भागों में विभाजित करते हैं। वे जो महाभारत युद्ध के ण्हले हुए श्रीर वे जो महाभारत युद्ध के बाद हुए। इसके श्रनन्तर महाभारत युद्ध के राजाओं को भी तीन श्री िएयों में बाँडा गया है। यथा—भूत, वर्ष मान श्रीर भविष्यत्। भूत श्रीर भविष्यत् के राजाओं का विभाजक वर्ष मान शासक राजा है। ये वर्ष मान राजा महाभारत युद्ध के बाद प्राय: छठी पीढी में हुए।

पौरव वंश का श्रिधिसीम (या श्रिधिसाम ) कृष्ण भी इनमें एक था। जिसकी संरच्चकता में पुराणों का सर्वेश्थम संस्करण होना प्रतीत है। मगध में सेनाजित श्रिधिसीम कृष्ण का समकालीन था। सेनाजित के पूर्व के राजाओं के लिए पुराणों में भूतकाल का प्रयोग होता है तथा इसके बाद के राजाओं के लिए भविष्यत् काल का। वे सेनाजित को उस काल का शासक राजा बतलाते हैं। युद्ध से लेकर सेनाजित् तक सेनाजित् को छोड़कर ६ राजाओं के नाम मिलते हैं तथा सेनाजित् से लेकर इस वंश के श्रंत तक सेनाजित् को मिलाकर २६ राजाओं का उल्लेख है। श्रतः राजाओं की कुल संख्या ३२ होती है।

भारत युद्ध के पहले १० राजा हुए श्रौर उसके बाद २२ राजा हुए । यदि हेन।जित् को श्राधार मानें तो सेनाजित् के पहले १६ श्रौर सेनाजित को मिलाकर बृहद्रथ वंश के श्रन्त तक भी १६ ही राजा हुए 3 ।

### भुक्तकाल

सभी पुराणों में भारत युद्ध में वीर गति प्राप्त करनेवाले सहदेव से लेकर बृहद्रथ वंश के श्रंतिम राजा रिपुड़ाय तक के वर्णन के बाद निम्नलिखित श्लोक पाया जाता है।

> द्वाविंशतिनु पाइयेते भवितारो बृहद्रथाः । पूर्णं वर्षं सरस्र वै तेषा राज्यं भविष्यति ॥

'ये बृहद्रथवंश के भावी बाइस राजा हैं। इनका राज्य काल पूरा सहस्र वर्ष होगा।' अन्यत्र 'द्वात्रिंशच्च' भी पाठ मिलता है। इस हालत में इसका अर्थ होगा ये बत्तीस राजा हैं और निश्चय ही इन भावी राजाओं का काल हजार वर्ष होगा। पार्जिटर इसका अर्थ करते हैं— और ये बत्तीस भविष्यत् बृहद्दथ हैं, इनका राज्य सचमुच पूरे हजार वर्ष होगा। जायसवाल इनका अर्थ इस प्रकार करते हैं—गाद के (एते) ये ३२ भविष्यत् बृहद्दथ हैं। बृहद्दथों का (तेषां) राजकाल सचमुच पूरे सहस्र वर्ष का होगा।

मत्स्यपुराण की एक इस्तिलिपि में उपर्युक्त पंक्तियाँ नहीं मिलतीं। उनके बदले म॰ पु॰ में निम्नलिखित पाठ मिलता है।

> षोडरोते नृपा ज्ञेया भवितारो बृहद्वथाः। त्रयोविंशाधिकं तेषां राज्यं च शत सप्तकम्॥

- १. जनैंस बिहार उद्दीसा रिसर्च सोसायटी, भाग १, ए० ६७।
- २. वायुपुरास ३७-२४२।
- ३. पाजिटर का कितवंश पृ० १४।
- ४. इ चिडया आफिस में जैकसन संकलन में ११४ संख्या की हस्पि किसे पार्जिटर (जे) नाम से पुकारता है।

इन १६ राजाओं को भविष्यत् बृहद्दथवंश का जानना चाहिए और राजाओं का काल ७२३ वर्ष होता है। पाजिंटर अर्थ करते हैं — इन १६ राजाओं को भविष्य का बृहद्दथ जानना चाहिए और इनका राज्य ७२३ वर्षों का होगा। जायसवाल अर्थ करते हैं — ये (एते) भविष्य के १६ बृहद्दथ राजा हैं, उनका (तेषां — भारत युद्ध के बाद के बृहद्दथों का) राज्यकाल ७०० वर्ष होता है और उनका मध्यमान प्रति राज २० वर्ष से अधिक होता है। जायसवाल 'त्रयो' के बदले 'वयो' पाठ शुद्ध मानते हैं।

## पाजिटर की व्याख्या

मेरे और पार्जिटर के अनुवाद में स्यात् ही कोई अन्तर है, किन्तु जब प्रिषद पुरातत्त्व-वेता अपने विचित्र सुमात्र की व्याख्या करने का यत्न करते हैं तो महान् अन्तर हो जाता है। पार्जिटर के मत में (जे) मत्स्य पुरास की पंक्तियाँ ३०-३१ अपना आधार सेनजित् के राजकाल की मानती है तथा उसे और उसके वंशाजों को १६ मविष्यत् राजा बतलाती है तथा बिना विचार के स्पष्ट कह देती है कि इनका काल ७२३ वर्ष का होगा। पंक्ति ३२-३३ मत्स्य (जे) में नहीं पाई जाती और वे राजाओं की गसाना भी आदि से करते हैं तथा सभी ३२ राजाओं को भविष्यत् राजा बतलाते हैं ; क्योंकि इनमं अधिकांश भारत युद्ध के बाद हुए। अतः पुरास कहते हैं कि पूरे वंश का राज्य १००० वर्ष होगा। किन्तु यदि हम पंक्ति ३०-३१ को दो स्वतंत्र वाक्य मानें और 'तेषां' को केवल १६ भविष्यत् राजाओं का ही नहीं; किन्तु बृहद्दश्यों का भी सामान्य रूप से विशेषस मानें तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा—'इन सोलह राजाओं को भविष्यत् बृहद्दश्य जानना चाहिए और इन बृहद्दश्यों का राज्य ७२३ वर्ष होगा।'

## समालोचना

जायसवाल के मत में, पाजिटर का यह विचार कि ३२ संख्या सारे वंश के राजाओं की है (१० भारत युद्ध के पहले + २२ युद्ध के पश्चात्) निम्न लिखित कारणों से नहीं माना जा सकता। (क) तेषां सर्वनाम महाभारत युद्ध के बाद के राजाओं के लिए उल्लेख कर सकता है, जिनका वर्णन अभी किया जा चुका है। (ख) महाभारत युद्ध के बाद राजाओं को भी भविष्यत वृद्ध य कह सकते हैं; क्योंकि ये सभी राजा युद्ध के बाद हुए और इनमें अधिकांश सचमुच भविष्यत वृद्ध यवंश के ही हैं। किन्तु भारत युद्ध के पूर्व राजाओं को भविष्यत राजा कहना असंगत होगा; क्योंकि पौराणिकों की दृष्टि में युद्ध के पूर्व के राजा निश्चय पूर्वक भृतकाल के हैं। (ग) चद्धृत चार पंक्षियों की दो विचार-धाराओं की गुतिथयों को हम सुलमा नहीं सकते। ७०० या ७२३ वर्ष सारे वंश की भुक्क संख्या मानने से पाजिटर का वृद्ध थवंश के लिए पूर्ण सहस्र वर्ष असंगत हो जायगा।

१. पाजिटर का कलिवंश पृ० ६८।

२. जर्नेल बिहार घोड़िसा रिसर्च सोसायटी भाग ४-१६-११ काशीप्रसाद जायसवाल का बृहद्रथ वंश ।

**३.** पार्जिटर प्र० १३ ।

पार्जिटर पृ० १३ तुब्बना करें — यह पाठ पंक्ति ३२-३३ को श्रयुक्त बतलाता है।

# जायसवाल की व्याख्या

जायसवाल घोषणा करते हैं कि प्रथम श्लोक का तेवां ३२ भविष्यत् राजाओं के लिए महीं कहा गया है। इन ३२ भविष्यत राजाओं के लिए 'एते' का प्रयोग हुआ है। इनी प्रकार दूसरे श्लोक में भी 'एते' और 'तेवां' के प्रयोग से सिद्ध है कि दोनों पंक्तियों की दो विक्तयाँ दो विभिन्न विषयों के लिए कही गई हैं। उनका तर्क है कि पौराणिकों ने भारत-युद्ध के बाद के राजाओं के लिए १००० वर्ष गलत समम्मा और इस कारण गोल संख्या में भारत युद्ध के बाद के राजाओं की कुल भुक्त वर्ष-संख्या संख्या ७०० बालाई। जायसवाल के मत में पौराणिक युद्ध के बाद बहद थवंश के कुल राजाओं की संख्या ३२ या ३३ मानते हैं और उनका मध्यमान २० वर्ष से अधिक या २१-२३ (७०० ÷ ३३) वर्ष मानते हैं।

### समालोचना

मनगढ़न्त या पूर्व निर्धारित सिद्धान्त की पुष्टि के लिए पौराणिक पाठ में खींचानानी न करनी चाहिए। उनका शुद्ध पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ एकत्र करना चाहिए श्रीर तब उनसे सरल श्रर्थ निकालने का यतन करना चाहिए। सभी पुराणों में राजाश्रों की संख्या २२ गिनाई गई है। ये राजा भारत युद्ध के बाद गिनाये गये हैं। पौराणिक इनने मूर्ख न थे कि राजाश्रों के नाम तो २२ गिनावें श्रीर झंत में कह दें कि ये ३२ राजा थे।

गरुड पुराण २१ ही राजाओं के नाम देता है तथा श्रीर संख्या नहीं बतलाता; किन्तु वह कहता है—'इत्येते बाईदथा स्मृताः ।' सचमुच एक या दो का द्वांतर समभ में श्रा सकता है, किन्तु इतना महान् व्यतिकम होना श्रसंभव है। केवल प्रमुख राजाओं के ही नाम बताये गये हैं जैसा कि पुराण से भी सूचित होता है।—

"प्रधानतः प्रवच्यामि गदतो मे निबोधत।"

'में उन्हें प्रसिद्धि के श्रनुसार कहूँगा जैसा में कहता हूँ सुनी।' 9

इस बात का हमें ज्ञान नहीं कि कुन कितने नाम छोड़ दिये गये हैं; किन्तु यह निश्चय है कि भारत्य पुद्ध के बाद बृहद थवंश के राजाओं की संख्या २२ से कम नहीं हो सकती। विभिन्न पाठों के आधार पर हम राजाओं की संख्या २२ से ३२ पा जाते हैं, किन्तु तो भी हम नहीं कह सकते कि राजाओं की संख्या ठीक ३२ ही है; क्यों कि यह संख्या ३२ से अधिक भी हो सकती है। द्वातिंश च पाठ की सभी ज्ञा हम दो प्रकार से कर सकते हैं—(क) यह नकत्त करनेवाले लेखकों को भूल हो सकती है; क्यों कि प्राचीन काल में विशा को तिश प्राचीनलिपि अम से पढ़ना सरल है। पार्जिटर २ ने इसे कई स्थलों पर बतलाया है कि (ख) हो सकता है कि लेखकों के विचार में महाभारत पूर्व के भी दस राजा ध्यान में हों।

जायसवाल का यह तर्क कि 'तेषां' भविष्यत् बृहद्दथों के लिए नहीं किन्तु; सारे बृहद्दथवंश के लिए प्रयुक्त है, ठीक नहीं जैंचता। क्योंकि खराडान्वय के श्रनुसार 'तेषां भवितृणां बृहद्दथानां' के लिए ही प्रयुक्त हो सकता है। श्रिषितु यह मानना श्रसंगत होगा कि पौराणिक केवल महाभारत युद्ध के बाद के राजाश्रों के नाम श्रीर भुक्त वर्ष संख्या बतावें श्रीर श्रन्त में योग करने के समय केवल युद्ध के बाद के हो राजाश्रों की भुक्त वर्ष संख्या योग करने के बरते सारे वंश के कुत राजाश्रों की वर्ष संख्या बतलावें, यदापि वे युद्ध के पूर्व के राजाश्रों की वर्ष संख्या भी नहीं देते।

१. पार्जिटर ए० ६७।

२, पाजिंटर पृ० १४ टिप्पयी २१।

पाजिटर ३२ राजाओं का काल (२२ युद्ध के बार +१० युद्ध के पूर्व ) ७२३ वर्ष मानता है श्रीर प्रति राज का मध्यमान २२ या २२ ६ (७२३ ÷ ३२) वर्ष मानता है। पाजिटर का सुमाव है कि 'त्रयो' के बदले 'वयो' पाठ होना चाहिए; क्यों कि ऐसा करने से ३२ राजाओं का काल ७०० वर्ष हो जायगा श्रीर इस प्रकार प्रतिराज मध्यमान २२ वर्ष से कुछ कम होगा, जिसे हम 'विशाधिक' बीस से श्रिधिक कह सकते हैं।

जायसवाल का सिद्धान्त है कि यह पाठ 'वयो' के सिवा दूसरा हो नहीं सकता श्रौर उ०० वर्ष काल भारत युद्ध बाद के राजाश्रों के लिए तथा १,००० वर्ष वृहद्दथवंश भर के सारे राजाश्रों के लिए युद्ध के पूर्व श्रौर परचात प्रयुक्त हुआ है। यदि जायसवाल की व्याख्या हम मान लें तो हम युद्ध के परचात् के राजाश्रों का मध्यमान २१:२१ ( ७०० ÷ ३३ ) वर्ष श्रौर युद्ध के पूर्व के राजाश्रों का मध्यमान ३० वर्ष ( ३०० ÷ १० ) मिलता है ( यदि जायसवाल ने पुराणों को ठीक से समभा है ) तथा पूर्व राजाश्रों का मध्यमान १३:५ ( २०३ ÷ १५ ) वर्ष होगा, क्योंकि जायसवाल वृहदयवंश का श्रारंग क॰ सं० १३७४ तथा महामारत युद्धकाल क० सं० १६७५ में मानते हैं। श्रतः जायसवाल की समभ में विरोधाभास है; क्योंकि वे राजाश्रों का मध्यमान मनमाने ढँग से निर्धारित करते हैं। यथा ३०; २१:२१;२० (३०० ÷ १५) या १३:५ वर्ष । श्रिपत जायसवाल राजाश्रों का काल गोल संख्या ७०० के बरले ६६३ वर्ष मानते हैं श्रौर राजाश्रों के मुक्त काल की भी श्रपने सिद्धान्तों की पुष्टि के लिए मनमानी कल्पना कर लेते हैं; पुराण पाठ भले ही इसका समर्थन न करें।

## भुक्तकाल का मध्यमान

राजाओं के भुक्तकात का मध्यमान जैसा जायसवात सममते हैं; संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं मिलता। प्राच्यों के लिए यह विचार-धारा नृतन श्रीर श्रद्भुत है। श्रिपितु प्राचीन काल के राजाओं के भुक्तकाल के मध्यमान को हम श्राधुनिक मध्यमान से नहीं माप सकते; क्योंकि यह मध्यमान प्रत्येक देश श्रीर काल की विचित्र परिस्थित के श्रमुकूत बदला करता है।

मगध में गद्दी पर बैठने के लिए राजाओं का चुनाव होता था। जे छ पुत्र किसी विशेष दशा में ही गद्दी का अधिकारी होता था। वैदिक काल में भी हमें चुनाव प्रथा का आभास मिलता है, यद्यपि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि लोग राजवंश में से चुनते थे या सरदारों में से । अथवंवेद कहता है कि प्रजा राजा को चुनती थी। मेगास्थनी ज कहता है—भारतवासी अपने राजा को गुणों के आधार पर चुनते थे। राजा सौरि का मंत्री कहता है—ज्येछ और किन छ का कोई प्रश्न नहीं। साम्राज्य का सुख वही भोग सकता है जो भोगना चाहे। अपितु यह सर्वविदित है कि शिश्रानाग, आर्यक, समुद्रगुप्त, हर्ष और गोपाल इत्यादि राजाओं को प्रजा ने सिंहासन पर विठाया था। प्रायेण भूर्यवंश में ही ज्येष्ठ प्रत्र को गदी मिलती थी।

१. हिंदू-पालिटी, नरेन्द्रनाथ खा विर्चित, पृ० ६-१०।

२. अथवं वेद ३-४-२।

३. मेगास्थनीज व एरियन का प्राचीन भारत वर्णन, कजकत्ता १६२६, पृ० २०६,

४. पीछे देखें - वैशाखीवंश।

स्. तुलना करॅं—'रामचिरतमानस' श्रयोध्याकागड ।
 विमल वंश यह श्रतुचित ऐकू।
 बंधु विद्वाय बढ़े श्रभिषेकु॥

प्राचीन काल में राजा राजकर्ताओं के घर जाकर रलहिंव: पूजा करते थे। ज्येष्ठ पुत्र का गद्दी का अधिकार प्राचीन भारत में कभी भी पूर्ण रूप से मान्य नहीं था। ज्येष्ठ पुत्र को छोड़कर छोटे को राज गद्दी पर बिठाने की प्राचीन प्रथा अनेक स्थलों में पाई जाती है। कौरव वंश में देवापि रेगद्दी पर नहीं बैठता, उसके बदले उसका छोटा भाई शन्त तु गद्दी पर बैठता है। महाभारत के एक कथानक में प्रजा राजा ययाति रेसे पुछती है कि ज्येष्ठ देवयानी के पुत्र यदु को छोड़कर पुरु को श्राप क्यों गद्दी पर बिठाते हैं? इसपर राजा कहते हैं—'जो पुत्र पिता के समान देव, ऋषि, एवं पितरों की सेवा और यज्ञ करे और अनेक पुत्रों में जो धर्मात्मा हो, वह ज्येष्ठ पुत्र कहलाता है।' और प्रजा पुरु को स्वीकार कर लोती है।

सीतानाथ प्रधान है संसार के दश राजवंशों के आधर पर प्रति राज मध्यमान २८ वर्ष मानते हैं। रायचौधुरी श्रीर जायसवाल दिया स्थान राजाओं का मध्यमान है वर्ष स्वीकार करते हैं। विक्रम संवत् १२५० से १५८३ तक ३३३ वर्ष के बीच दिल्ली की गद्दी पर ३५ सुत्ततानों ने राज्य किया, किन्तु, इसी काल में मेवाइ में केवल १३ राजाओं ने राज्य किया। इनमें दिल्ली की गद्दी पर १६ श्रीर मेवाइ में तीन की श्रस्त्रामाविक मृत्यु हुई। गौइ (बंगाल) में ३३६ वर्षों में (१२५६ विक्रम संवत्, से १५९५ वि० सं० तक) ४३ राजाओं ने राज्य किया तथा इसी बीच चड़ीसा में केवल १४ राजाओं ने ही शासन किया। १०

श्रिपतु पुराणों में प्रायः, यह नहीं कहा जाता कि श्रमुक राजा श्रिपने पूर्वाधिकारी का पुत्र था या श्रन्य सम्बन्धी। उत्तराधिकारी प्रायः पूर्वाधिकारी वंश का होता है। [ तुलना करें—श्रन्वये, दायादा ]

द्वा विंशतिन् पाइचेते (२२ राजाओं) के बदले वायु (सैवत १४६० की इस्तिलिपि) का एक प्राचीन पाठ है—एते महाबलाः सर्वे (ये सभी महान् शिक्तशाली थे)। शिक्तशाली होने के कारण कुछ राजाओं का बध गद्दी के लिए किया गया होगा। श्रतः श्रानेक राजा श्रल्पजीवी हुए होंगे—यह तर्क मान्य नहीं हो सकता। क्योंकि हम प्रतापी एवं शिक्तशाली मुगलों को ही दीर्घायु पाते हैं श्रोर उनका मध्यमान लम्बा है। किन्तु बाद के मुगलों का राज्यकाल अलप है, यद्यपि उनकी संख्या बहुत है। हमंं तो मगध के प्रत्येक राजा का श्रलग-श्रलग भुक्तराजवर्ष पुराण बतलाते है।

१. ऐतरेय ब्रा॰ ६-१७ ४ ; श्रथर्व वेद ३ ४-७।

२. ऋग्वेद १०-१८-५।

३. निरुक्त २-१०।

४. महाभारत १-७६।

४. वहीं १-६४-४४।

६. प्राचीन भारत वंशावली पृ० १६६ — ७४।

७. पालिटिकल हिस्ट्री श्राफ ऐंसियंट इचिडया पृ० १६६-७४।

म. जर्नता वि० छो० रि० सो० १-७०।

ह. गुप्त वंश के झाठ राजाओं का मध्यमान २६ ४ य ७ राजाओं का मध्यमान २६ मर वर्ष होता है। बैबिजोन (बावेरु) के शिष्कु वंश के एकादश राजाओं का काल ३६ म वर्ष होता है।

१० ( इतिहास प्रवेश, जयचन्द विद्यालंकार जिलित, १६४१ ए० २४७ )।

किसी वंश के राजाओं की लम्बी वर्ष-संख्या की परम्परा का हम समर्थन नहीं कर सकते, यद्यपि किसी एक राजा के तिए या किसी वंश-विशेष के लिए यह मलें ही मानलें बिद उस वंश के अनेक राजाओं के नाम भूत से छुट गये हों। राजाओं के मुक्तकाल की मन-मानी कल्पना करके इतिहास का मेरुइएड तैयार करना उतना अच्छा न होगा, जितना मगधवंश के राजाओं की पौराणिक वर्ष-संख्या मान कर इतिहास को खड़ा करना। अतः पौराणिक राजवंश को यथा संभव मानने का यत्न किया गया है, यि किसी अन्य आधार से वे खिएडत न होते हों अधवा तर्क से उनका समर्थन हो न सकता हो।

भारतयुद्ध के पूर्व राजाश्रों के सम्बन्ध में हमें वाध्य होकर प्रतिराज भुक्तकाल का मध्यमान रू वर्ष मानना पड़ना है। क्योंकि हमें प्रत्येक राजा की वर्ष-संख्या नहीं मिलती। यदि कहीं-कहीं किसी राजा का राज्यकाल मिलता भी है तो इसकी श्रवधि इतनी लम्बी होती है कि इतिहासकार की बुद्धि चकरा जाती है। इसे कल्पनातीत समम्म कर हमें केवल मध्यमान के श्राधार पर ही इतिहास के मेठइराड को स्थिर करना पड़ना है। श्रीर यह प्रक्रिया तब तक चलानी होगी जब तक हमें कठिन भित्ति पर खड़े होने के लिए श्राज की श्रपंत्ता श्रिधिक ठोस प्रमाण नहीं मिलते।

# ३२ राजाओं का १००१ वर्ष

गोलसंख्या में २२ राजाओं का कात १००० वर्ष है, किन्तु, यदि हम विष्णु पुराण का आधार लें तो पुराणों के २२ और नूतन रचित वंश के ३२ राजाओं का काल हम १००१ वर्ष कह सकते हैं। हो सकता है कि राजाओं की संख्या ३२ से अधिक भी हो। वस्तुतः गणना से ३२ राजाओं का काल ठीक १००१ वर्ष आता है। इनका मध्यमान प्रतिराज ३१ ४ होता है। सेनाजित के बाद पुराणों की गणना से १६ राजाओं का काल ७२३ वर्ष और त्रिवेद के मत में २२ राजाओं का काल ७२४ वर्ष होता है और इस प्रकार इनका मध्यमान ३२ ६ वर्ष होता है। इस एक वर्ष का अंतर भी हम सरलतया समभ सकते हैं। यदि इस बात का ध्यान रखें कि विष्णु पुराण और अन्य पुराणों के १,००० के बदले १,००१ वर्ष सभी राजाओं का काल बतलाता है। यदि हम पौराणिक पाठों का ठीक से विश्लेषण करें तो हमें आध्वर्य पूर्ण समर्थन मिलता है। सचमुच, इसकाल के लिए पुराणों को छोड़ कर हमारे पास अन्य कोई भी ऐतिहासिक आधार नहीं है।

## पुन:निर्माण

काशी प्रसाद जासवाल ने कुछ नष्ट, तुच्छ, ( अप्रमुख ) नामों की खोज करके इतिहास की महान् सेवा की है।

- (क) श्रारंभ में ही हमें विभिन्न पुराणों के अनुभार दो पाठ सोमाधि और मार्जारि मिलते हैं, जिन्हें सहदेव का दायाद और पुत्र क्रमशः बतलाया गया है।
- (ख) श्रुतश्रवा के बाद कुछ प्रतियों में श्रयुतायु और अन्यत्र श्रयतीपी पाठ मिला है। कुछ प्रराण इसका राज्यकाल ३६ वर्ष और अन्य २६ वर्ष बतलाते हैं। श्रुतश्रवा का लम्बा राज्यकाल ६४ वर्ष बताया गया है। संभव है इस वर्ष-संख्या में अधुतायु या अप्रतीपी का राज्यकाल भी सम्मिलित हो।
  - (ग) निरमित्र के बदले शर्मिमित्र पाठ भी मिलता है। यहाँ दो राजा हो सकते हैं ऋौर

संभव है कि उनका राज्यवर्ष एक साथ मिलाकर दिया गया हो। क्योंकि किसी पुराण में इसका राज्यवर्ष ४० श्रीर श्रन्थत्र १०० वर्ष बताया गया है।

- (ष) शत्रुङ जय के बाद मत्स्य-पुराण विभु का नाम लेता है, किन्तु ब्रह्माएड पुराण रिपुङ जय का नाम बतलाता है। विष्णु की उन्छ प्रतियों में रिपु एवं रिपुङ जय मिलता है। जायसवाल के मत में १५४० वि० सं० की वायु (जी) पुराण की हस्तलिखित प्रति के श्रानुमार महाबल एक विभिन्न राजा है।
- (क) चेम के बाद सुत्रत या श्रागुत्रत के बदते कहां पर चंमक पाठ भी मिलता है। इसका दीर्घ राज्यकान ६४ वर्ष कहा गया है। संभवतः सुत्रत श्रीर चंमक चेम के पुत्र थे श्रीर वे कमशः एक दूसरे के बाद गद्दी पर बैठे श्रीर उनका मिश्र राज्यकाल बताया गया है।
- (च) वायुपुराण निर्द्धात और एमन के तिए प्रव्व बनलाना है। मरस्य में एमन क्टूड गया है, केवल निर्द्धात का नाम मिलता है। इसके विपरीत ब्रह्माएड में निर्द्धात ब्रुटा है; किन्तु एमन का नाम पाया जाना है। अतः एमन को भी नष्ट राजाओं में गिनना चाहिए।
- (छ) त्रिनेत्र का कहीं पर २८ श्रीर कहीं पर ३८ वर्ष राज्यकाल मत्स्य पुराण में बतलाया गया है। ब्रह्माएड, विष्णु श्रीर गरुड़ पुराण में इसे सुश्रम कहा गया है। भागवत इसे श्रम श्रीर सुव्रत बतलाता है। श्रतः सुश्रम को भी नष्ट राजाश्रों में मानना चाहिए।
- (ज) दुसरा पाठमेद हैं महीनेत्र एवं सुमित । श्रतः इन्हें भी विभिन्न राज। मानना चाहिए।
- (भ) नवाँ राजा निःसन्देह शत्रुञ्जयी साना जा सकता है, जिसके विषय में वायु पुराण (ही) कहता है—

राज्यं सुचलो भोदगति अथ शतुञ्जयीततः

(म) संभवतः, सर्यजित् और सर्वजित् दो राजा एक दूसरे के बाद हुए। यहाँ सप्तजित् पाठ भी मिलता है; किन्तु सप्त सर्यं का पाठ अशुद्ध हो सकता है। पुराण एक मत से इसका राज्य काल = ३ वर्ष बतलाते हैं। सर्व को सत्य नहीं पढ़ा जा सकता। अतः इन्हें विभिन्न राजा मानना होगा। अतः भारतयुद्ध के बाद हम ३२ राजाओं की सूचना पाते हैं। हमें शेष नष्ट राजाओं का अभी तक ज्ञान नहीं हो सका है।

कुछ विद्वानों श्रीर समातीचकों का श्रभिमत है कि नामों के सभी विभिन्न पाठों को विभिन्न राजाश्रों का नाम समभना चाहिए। किन्तु यह श्रभिमत मानने में कठिनाई यह है कि सभी पाठ सत्यतः पाठमेद नहीं है; किन्तु शित्यों में बार-बार नकल करने की भूलें हैं। शतश्रवस् श्रतश्रवस् का केवल श्रशुद्ध पाठ है, जिस प्रकार सुत्तर, सुत्तत्र, सुनित्र, सुनत्तत्र श्रीर स्वत्तत्र लिखनेवालों की भूलें हैं। श्रद्धरों का इधर-उधर हो जाना स्वाभाविक है। यदि लिखनेवाला चलता-पुरजा रहा तो श्रपनी बुद्धि का परिचय देने के लिए वह सरलता से श्रपने लेख में कुछ पर्यायवाची शब्द सुसेद देगा। विहर्ण का कुछ श्रर्थ नहीं होता श्रीर वह कर्मक का श्रर्थ शहरकर्मी से मित्तता-जुलता है। यदि इस स्थान पर बृहत्सेन का श्रन्य कोई ऐसा शब्द होता तो उस राजा के श्रस्तित्व को भिन्न मानने का कुछ संभावित कारण हो सकता था। कर्मजित श्रीर धर्मजित भी सेनजित से मिलते है। शतुब्जय के बाद सत्यक एक विभिन्न राजा हो सकता है। श्रतः कुल पुराणों के विभिन्न पाठों के श्रध्ययन से केवल दो ही नाम श्रीर मानने की संभावना हो सकती है, किन्तु श्रमुमित राजवंश का मध्यमान श्रीर राजाश्रों की लिखित संख्य

ही हमें राजाश्रों की नियत संख्या निर्धारित करने में सहायक होती है। श्रापित, हमें २२ द्वाविंशित के बदले ३२ द्वात्रिंशत पाठ मिनता है; श्रातः हमें राजाश्रों की संख्या ३२ ही माननी चाहिए।

| बार्हद्रथ वंश-तालिका     |                                    |      |             |            |            |                    |
|--------------------------|------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|
| संख्या                   | राज नास                            |      | <b>शघान</b> | जायसवाल    | पार्जिटर   | (श्रभिमत त्रिवेद ) |
| ૧<br>૨                   | सोमाधि<br>मार्जीरे                 | }    | Кo          | ५६         | ५्र        | ሂ፡፡                |
| ₹<br>४                   | श्रुत <b>श्र</b> वा<br>श्रुपतीपी   | }    | Ę           | Ę o        | ₹8         | Ęo                 |
| Ł                        | श्चयुतायु                          |      | २६          | २६         | <b>२</b> ६ | ₹ €                |
| Ę                        | निरमित्र<br>शर्भमित्र              | }    | ४०          | ४०         | 80         | 80                 |
| 5                        | सुर <b>त् या सुत्</b> त्र          |      | X o         | 70         | ५६         | メニ                 |
| 3                        | बृहत्कर्मा                         |      | २३          | २३         | २३         | २३                 |
| 90                       | सनाजित्                            |      | २३          | ***        | २३         | X o                |
| १ <b>१</b><br>१ <b>२</b> | शत्रृहजय<br>महात्रत या रिपुंजय प्र | थम } | રૂપ         | <b>₹</b> ¥ | 80         | 80                 |
| 93                       | विभु                               |      | <b>२</b> द  | ર પ્ર      | २८         | ₹ =                |
| 98                       | शुचि                               |      | Ę           | Ę          | X=         | €8                 |
| 9 %                      | <b>चे</b> म                        |      | <b>२</b> ८  | <b>२</b> = | २=         | २≂                 |
| 9 <b>६</b><br>9 ७        | चेमक<br>श्रग्रुवन                  | }    | २४          | ६०         | ६४         | ६४                 |
| ۹=                       | सुनेत्र                            |      | પ્          | X          | <b>३</b> ५ | <b>₹</b> ¥         |
| 9 E<br>२0                | निष्टति<br>एमन                     | }    | ኧ¤          | ሂፍ         | ሂ드         | ሂዳ                 |
| <b>१</b> १<br>२२         | त्रिनेत्र<br>सुश्रम                |      | } २=        | २्द        | २्⊏        | ३⊏                 |
| २३                       | द्युमत्सेन                         |      | 5           | 5          | ४८         | ४८                 |
| <b>૨</b> ૪<br>૨ <u>૫</u> | महीनेत्र<br>सुमति                  | }    | <b>३ ३</b>  | २०         | ३३         | <b>३</b> ३         |
| <b>२</b> ६<br>२७         | सुचल<br>शत्रु = जयी                | }    | २२          | २२         | ३२         | ३२                 |
| २८                       | सुनीत                              |      | 80          | ४०         | 80         | ४०                 |
| २ <i>६</i><br>३०         | सत्यजित्<br>सर्वेजित्              | }    | ३०          | ₹ ०        | <b>5</b> } | <del>द</del> ३     |
| <b>३</b> 9               | विश्वजित्                          |      | ર પ્ર       | २४         | <b>3</b> 1 | <b>3</b> 7         |
| <b>३</b> २               | रिपुङजय                            |      | Хo          | ¥ o        | 70         | X.O                |
|                          |                                    |      | ६३८ वर्ष    | ६६७ वर्ष   | ६४० व      | षं १०∙१ वर्ष       |

१. ऐ शियट इ्षिडयन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, ए० १७६।

श्री घीरेन्द्रनाथ मुलोपाध्यायने पक बेतुका सुमात रखा है कि यद्यपि राजाओं की संख्या २२ ही दी गई तो भी कुल राजाओं की संख्या ४८ (१६ + ३२) है जिन्होंने १७२३ वर्ष (१००० + ७२३) राज्य किया। श्रथवा १६ राजाओं ने ७२३ वर्ष श्रोर ३२ राजाओं ने १००० वर्ष।

श्रन्यत्र (परिशिष्ट ख) दिखाया गया है कि महाभारत युद्ध कित संवत् १२३४ में हुआ। श्रतः सहदेव का पुत्र सोमाधि भी क० सं० १२३४ में गही पर बैठा। इसके वंश का विनाश द्वरी तरह हुआ। श्रंतिम संतान हीन बूढ़े राजा रिपुष्टजय को इसके ब्राह्मण मंत्री एवं सेनापति पुलक ने बध (क० सं० २२३५ में ) किया।

मगध के इतिहास में ब्राह्मणों का प्रमुख हाथ रहा है। वे प्रायः प्रधान मंत्री श्रीर सेनापित का पर सुशोभित करते थे। राजा प्रायः चित्रय होते थे। उनके निर्बल या श्रपुत्र होने पर वे इसका लाभ उठाने से नहीं चुकते थे। श्रांतिम बृहद्दथ द्वितीय के बाद प्रद्योतों का ब्राह्मण वंश गद्दी बैठा। प्रद्योतों के बाद शिशुनार्गों का राज्य हुआ। उन्होंने श्रपने को च्लत्र बंधु घोषित किया। इसके बाद नन्दवंग का राज हुआ, जिसकी जड़ चाणस्य नामक ब्राह्मण ने खोदी। मौयों के श्रंतिम राजा बृहद्दथ का भी बध उसके ब्राह्मण सेनापित पुष्यिमत्र ने किया। श्रतः हम पाते हैं कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व सदा बना रहा श्रोर प्रायः वे ही वास्तविक राजकर्ता थे।

१. प्रदीप, बंगाली मासिक पत्रिका देखें ।

# चतुर्दश ऋध्याय

### प्रद्योत

यह प्रायः माना जाता है कि पुराणों के प्रयोत्तवंश ने, जिसे श्रन्तिम बृह्द्रथ राज का उत्तराधिकारी कहा गया है, मगध में राज्य न किया और मगध से उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं था। लोग उसे श्रवन्तिराज प्रयोत ही सममते हैं जो निम्नतिखित कारणों से विभिन्धार का प्रतिस्पर्द्धी श्रीर भगवान, बुद्ध का समकाजीन माना जाता है। (क) इतिहास में श्रवंती के राजा प्रयोत्त का ही वर्णन मिलता है श्रीर पुगण भी प्रयोत राजा का उल्लेख करते हैं। (ख) दोनों प्रयोतों के पुत्र का नाम पालक है। (ग) मत्स्य पुराण में इस वंश का श्रारंभ निम्न तिखित प्रकार से होता है।

## बृहद्रथे स्वतीतेषु वीतिहोत्रेष्ववन्तिषु

बीतिहोत्र मगध के राजा थे; किन्तु, मगध राजाओं के समकाजीन थे। प्रयोत का पिता पुणक या पुलक का नाम बीतिहोत्रों के बाद आया है। श्रातः श्रापने पुत्र का श्रामिषेक करने के लिए उसने बीतिहोत्र वंश के राजा का वध किया। बाण उ कहता है कि पुणक वंश के प्रयोत्त के पुत्र कुमार सेन का वध वेताल तालर्जंध ने महाकाल के मन्दिर में किया। जब वह कि क्षं के घर पर मनुष्य मांस बेचने के विषय में श्रातुक बहस या वितराड़ा कर रहा था। सुरेन्द्रनाथ मजुमदार का मत है कि पुलक ने बीतिहोत्रों को मार भगाया, जिससे श्रातिम राजा का बधकर श्रापने पुत्र को गद्दी पर बिठाये। इसपर बीतिहोत्र या ताल जंघों को कोध श्राया श्रीर पुलक के पुत्र की हत्या करके उन्होंने इसका बदला लिया। श्रातः प्रयोतों ने बीतिहोत्रों के बाद श्रवन्ती में राज्य किया। यह प्रयोत विभिन्नसार श्रीर बुद्ध का समकालीन चराड प्रयोत महासेन ही है।

# शिशुनागों का पुछल्ला ?

पुराणों में कोई स्त्राभास नहीं, जिसके स्त्रायार पर हम प्रयोग वंश की शिशुनाग वंश का पुछल्ला मानें स्रथवा प्रयोग को, जिसका वर्णन पुराण करते हैं, शैशुनाग बिम्बिसार का समकालीन मानें।

 <sup>(</sup>क) জ০ वि॰ उ॰ रि० सो॰ श्री॰ ह० द० भिडे व सुरेन्द्रनाथ मजुमदार का लेख भाग ७-ए॰ ११३-२४।

<sup>(</sup>स) इशिडयन हिस्टोरिकल कार्टरली, कलकत्ता १६३० पृ० ६७८, ज्योतिमैय सेन का प्रयोत वंश प्रहेलिका।

<sup>(</sup>ग) जर्ने जाफ इंग्डियन हिस्ट्री भाग ६, ए० १८८ अमलानन्द घोष का अवन्ति प्रधोत की कुछ समस्याएँ।

२. पार्जिटर का पाठ पृ० २४।

हर्षं चिरत पष्ठ डच्छ्वास ए० १६६ (परवसंस्करण)।

४. ज० वि॰ ड॰ रि॰ सो॰ १·१•६।

यदि ऐसा होता तो प्रयोत वंश के वर्णन करने का उचित स्थान होता बिस्बिसार के साथ, उसके उत्तराधिकारी के साथ या शिशुनाग वंश के क्षांत में । हेमचन्द्र राय चौधुरी रे ठीक कहते हों कि 'पुराणों में समकालीन राजाओं को कभी-कभी उत्तराधिकारी बताया गया है तथा सामंतों को उनका वंशज बताया गया है। पौरव श्रीर इच्चाकु श्रादि पूर्ववंशों का संचिप्त वर्णन है, किन्तु, मगध वंश का बृहद्वथों से श्रारम्भ करके विस्तारपूर्ण वर्णन पाया जाता है श्रीर श्रावश्यकतानुसार समकालीन राजाओं का भी उसमें श्रलग से वर्णन है या संचेप में उनका उल्लेब है।

### अभय से विजीत प्रद्योत

विम्बिसार शिशुनाग वंश का पंचम राजा है और यदि प्रयोत ने विम्बिसार के कात में राज्य आरम्भ किया तो शिशुनाग के भी पूर्व प्रयोत का वर्णन आसंगत है। केवल नामों की समानता से ही पुराणों की वंशपरम्परा तोइने का कोई कारण नहीं है, जिससे हम दोनों वंशों को एक मानें। प्रयोतों के पूर्व वृद्धयों ने मगध में राज्य किया। किर इन दोनों वंशों के बीच का वंश प्रयोत भजा किस प्रकार अवन्ती में राज्य करेगा? रैपसन का सुमावर है कि अवन्ती वंश ने मगध को भी मात कर दिया और मगध के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित किया; इसीसे यहाँ पर मगध का वर्णन है। यह असंगत प्रतीत होता है; क्योंकि विम्बसार के काल में भी [ जिसका समकालीन प्रयोत (चगड) था ] मगध अपनी उन्नति पर था और किसीके सामने कुकने को वह तैयार न था। प्रयोत्त विम्बसार को देव कहकर सम्बोधित करता है।

कुमारपाल प्रतिबोध में उज्जियिनी के प्रद्योत की कथा है। इस कथा के अनुसार मगध का राजकुमार अभय प्रद्योत की बंदी बनाता है। इसने प्रद्योत का मानमर्दन किया था जिसके चरण पर उज्जियिनी में चौदह राजा शिर कुकाते थे। प्रद्योत ने श्रीणिक के कुमार अभय के पिता के चरणों पर शिर नवाया। वृहद्य वंश से लेकर मौर्योत क मगध का सूर्य प्रचएड हप से भारत में चमकता रहा, श्रतः पुराणों में मगध के ही कमागत वंशों का वर्णन होगा। अन्तः यहाँ पर प्रद्योत वंश का वर्णन तभी शुक्तियुक्त होगा यदि इस वंश ने मगध में राज्य किया हो।

### अन्त:काल

देवरत्त रामकृष्ण भगडारकर निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं—(क) मगध की शिक्क लुप्तप्राय हो चली थी। श्रवन्ती के प्रदोत का सितारा चमक रहा था, जिसने मगध का विनाश किया, श्रतः बृहद्वयों श्रौर शिशुनागों के बीच गड़बड़ माला हो गया। इस श्रन्त:काल को वे प्रद्योत-वंश से नहीं; किन्तु विज्ञयों से पूरा करते हैं। (ख) बृहद्वयों के बाद मगध में यथाशीघ प्रद्योतवंश का राज्य हुश्रा।

१. पालिटिक्ल हिस्ट्री आफ ऐंशियंट इंग्डिया ( तृतीय संस्करण ) पृ॰ ४१।

२. कैरिवज हिस्ट्री स्राफ इंग्डिया भाग १ ए० ३११।

३. विनय पिटक प्र० २७१ ( राहुल संस्करण )।

४. परदारगमन विषये प्रश्नोत कथा, सोमप्रभाचार्यं का कुमारपाल प्रतिबोध, सुनि जिनराजविजय सम्पादित, १६२० (गायकवाद सीरोज) भाग १४, ए० ७६-८३।

४. कारमाइकेल लेक्सर्य भाग १ ए० ७३।

६, पार्जिटर ए० १८।

### दोनों प्रद्योतों के पिता

पुराणों के अनुसार प्रयोत का पिता पुनक था। किन्तु कथासिरसागर के अनुसार नगड पड़जीत का पिता जयसेन था। चगड़पजीत की वंशावली इस प्रकार है—महेन्द्र वर्मन, जयसेन, महासेन (==चगड़ प्रयोत)। तिब्बती परम्परा पड़जीत की अनन्त नेमी का पुत्र बतलाता है और इसके अनुसार पड़जीत का जन्म ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। संभवतः, पड़जीत के पिता का ठीक नाम अनन्त नेमी था। और जयसेन केवल विरुद्ध जिस प्रकार पड़जीत का विरुद्ध महासेन था?। अधि कांश कथासिरसागर में ऐतिहासिक नाम ठीक ही पाये जाते हैं। अतः यदि हम इसे ठीक मानें तो स्वीकार करना पड़ेगा कि अवन्ती का राजा प्रयोत अपने पौराणिक संज्ञक राजा से भिन्न है।

दीर्घ चारायण <sup>3</sup> वात प्रिता पुल क का घतिष्ट मित्र था। चारायण ने राजगद्दी पाने मं पुल क की सहायता की। किन्तु, पाल क अपने गुरु दीर्घ चारायण का अपमान करना चाहता था, अतः चारायण ने राजमाता के कहने से मगध त्याग दिया, इउलिए पुल क को नयवर्जित कहा गया है। अतः अर्थशास्त्र निश्चयपूर्व क सिद्ध करता है कि मगध के प्रद्योत वंश में पाल क नामक राजा राज करता था।

### उत्तराधिकारी

दोनों प्रद्योतों के उत्तराधिकारियों का नाम सचमुच एक हो है यानी पालक। भास प्रद्योत के संभवत: ज्येष्ठ पुत्र की गोपाल बालक (लघुगोपाल) कहता है, किन्तु मृत्छकटिक गोपालक का अर्थ गायों का चरवाहा समक्तता है। कथासरित्सागर प्रद्योत के दो पुत्रों का नाम पालक और गोपाल बतलाता है।

मगध के पालक का उत्तराधिकारी विशाखयुप था, जिसका ज्ञान पुराणों के सिवा श्रन्य प्रम्थकारों को नहीं है। सीतानाथ प्रधान है इस विशाखयुप को पालक का पुत्र तथा काशीप्रसाद जायसवाल आर्थक का पुत्र बतलाते हैं। किन्तु इसके लिए वे प्रमाण नहीं देते। श्रवन्ती के पालक के उत्तराधिकारी के विषय में घोर मतभेद है। जैन प्रन्थकार इस विषय में मौन हैं। पालक महाकूर था। जनता ने उसे गदी से हटाकर गोपाल के पुत्र आर्थक को कारागार से लाकर गदी पर बिठाया। कथासरितसागर अविन्त वर्द्धन को पालक का पुत्र बतलाता है। किन्तु, इससे यह स्पष्ट नहीं है कि पालक का राज्य किस प्रकार नष्ट हुआ और अविन्तिवर्द्धन अपने पिता की मृत्यु के बाद, गदी पर कैसे बैठा। श्रतः श्रवन्ती के पालक के उत्तराधिकारी के विषय

१, क॰ स॰ सा॰ ११-३४।

२. राकहिल पृ० १७।

३. श्रर्थशास्त्र श्रध्याय ६४ टीका भिन्न प्रभमति टीका ।

४. हपं चिरत ६ ( पु॰ १६८ ) उच्छू वास तथा शंकर टीका।

**४. मृष्कुक**टिक १०-५।

६. स्वप्न वासवद्त्ता श्रंक ६।

७, कः स• सा० श्रध्याय ११२।

८, प्राचीन भारत वंशावली १० २३४।

a, ज॰ वि॰ ड॰ रि॰ सो॰ भाग १ पृ॰ १०६ l

में निम्निलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता है—(क) इसका कोई उत्तराधिकारी न था। (ख) घोर विष्त्रव से उसका राज्य नष्ट हुआ और उसके बाद अन्य वंश का राज्य आरंभ हो गया और (ग) पालक के बाद अवन्ति वर्मा शांति से गद्दी बैठा, किन्तु इसके संबन्ध में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है।

किन्तु मगध के पाल क का उत्तराधिकारी उसी वंश का है। उसका पुत्र शांति से गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम है विशाखयुग न कि अवन्तिवर्द्धन। जैनों के अनुसार श्रवन्ति पाल क ने ६० वर्ष राज्य किया, किन्तु मगध के पालक ने २४ वर्ष हो राज्य किया।

भारतवर्ष मे वंशों का नाम प्रायः प्रथम राजा के नाम से आरंभ होता है, यथा ऐच्नाकु, ऐल, पौरव, बाई दथ, गुप्तवंश इत्यादि । अवन्ती का चएड प्रद्योत इस वंश का प्रथम राजा न था श्रतः यह प्रद्योत वंश का संस्थापक नहीं हो सकता।

### राज्यवर्ष

सभी पुराणों में प्रद्योत का राज्यकाल २३ वर्ष बताया गया है। अवन्ती के प्रद्योत का राज्यकाल बहुत दीर्घ है, क्योंकि वह उसी दिन पैदा हुआ, जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। वह विम्बसार का समकातीन और उसका मित्र था। विम्बसार ने ५३ वर्ष राज्य किया। जब विम्बसार को उसके पुत्र अजातशत्रु (राज्यकाल ३२ वर्ष) ने बध किया तब प्रद्योत ने राजगृह पर आक्रमण की तैयारी की।

श्रजातशत्रु के बाद दर्शक गद्दी पर बैठा जिसके राज्य के पूर्व काल में श्रवश्य ही चएड प्रयोत्त श्रवंती में शासन करता था। श्रतः चएड प्रयोत्त का काल श्रितिदीर्घ होना चाहिए। इसके राज्य काल में विम्बसार, श्रजातशत्रु एवं दर्शक के समस्त राज्यकाल के कुछ भाग सम्मिलित हैं। संभवतः इसने ८० वर्ष संश्रधिक राज्य किया (१९+३२+ ...) श्रीर इसकी श्रायु १०० वर्ष से भी श्रधिक थी (८० वर्ष बुद्ध का जीवन काल +२४ (३२ - ८) + दर्शक के राज्यकाल का श्रंश)। किन्तु मगध के प्रयोत ने केवल २३ वर्ष ही राज्य किया। श्रतः यह मानना स्वाभाविक है कि मगध एवं श्रवंती के प्रयोत एवं पालक में नाम सादश्य के सिवा कुछ भी समता नहीं है।

सभी पुराण एक मत हैं कि पुलक ने श्रपने स्वामी की हत्या की श्रौर श्रपने पुत्र की गद्दी पर बिठाया। मतस्य, वायु श्रौर ब्रहांड स्वामी का नाम नहीं बतलाते। विष्णु श्रौर भागवत के श्रनुसार स्वामी का नाम रिपुङ्जय था जो मगध के बृहद्रथ वंश का श्रंतिम राजा था। मगध के राजा की हत्या कर के श्रद्योत को मगध की गद्दी पर बिठाया जाना स्वामाविक है, न कि श्रवंती की गद्दी पर। विष्णु श्रौर भागवत श्रवंती का चल्लेख नहीं करते। श्रतः यह मानना होगा कि श्रद्योत का श्रभिषेक मगध में हुश्रा, न कि श्रवंती में।

## पाठ विश्लेषएा

पार्जिटर के अनुकार मरस्य का साधारण पाठ है 'अवन्तिषु', किन्तु, मस्त्य की चार इस्तिलिपियों का ( एफ०, जी०, जे० के०) पाठ है अबन्धुपु।

१. क० स० सा० ११२-१३।

२. इंग्डियन एँटिकक्वेरी १६१४ ए० ११६।

३. पार्जिटर पृ० १६।

इसमें (जे) मत्स्यपुराण बहुमूल्य है; क्योंकि इसमें विशिष्ट प्रकार के अनेक पाठान्तर हैं जो स्पष्टतः प्राचीन है। अन्य किसी भी पुराण में 'अवन्तिषु' नहीं पाया जाता। ब्रक्षाएड का पाठ है 'अवित्षु'। वायु के भी छः प्रन्थों का पाठ यही है। अतः अवन्तिषु को सामान्य पाठ मानने में भूल समभी जा सकती है। (इ) वायु का पाठ है अविष्णु। यह प्रंथ अत्यन्त बहुमूल्य है; क्योंकि इसमें मुद्दित संस्करण से विभिन्न अनेक पाठ है। अतः मत्स्य (जे) और वायु (इ) रोनों का ही प्राचीन पाठ 'अवन्तिषु' नहीं है। अविष्णु और अवितिषु का अर्थ प्रायः एक ही है—बिना बंधुओं के। अपितु पुराणों में 'अवन्ती में' के लिए यह पाठ पौराणिक प्रयार से विभिन्न प्रतीत होता है। पुराणों में नगर को प्रकट करने के लिए एकवचन का प्रयोग हुआ है न कि बहुवचन का। अतः यदि ''अवन्ती' युद्ध पाठ होता तो प्रयोग 'अवंत्यां' मिलता, न कि अवन्तिषु। अवन्तिषु के प्रतिकृत्ल अनेक प्रामाणिक आधार है। अतः अवन्तिषु पाठ अशुद्ध है और इसका शुद्धल्य है—'अबन्धुषु अविणिषु या अवितिषु' जैसा आगे के पाठ विश्लेषण सं ज्ञात होगा।

साधारणतः वायु श्रीर मत्स्य के चार प्रन्थों (सी, डी, इ, एन) का पाठ है—वीत होत्रेषु। (इ) वायु का पाठ है—रीतिहोत्रेषु, िकन्तु ब्रह्माएड का पाठ है 'वीरहन्तुषु'। मत्स्य के केवल मुदित संस्करण का पाठ है—वीतिहोत्रेषु। िकन्तु, पुराणों के पाठ का एकमत है बीतहोत्रेषु—िजनके यज्ञ समाप्त हो चुके—या वीरहन्तुषु (ब्रह्माएड का पाठ)—रात्रुयों के नाशक; क्योंकि वायु (जी) कहता है कि ये सभी राजा बड़े शिक्कशाली थे—'एते महाबलाः सर्वे।' श्रतः, यह प्रतीत होता है कि ये बाईदथ राजा महान् यज्ञकर्त्ता श्रीर वीर थे। बीतहोत्र का वीतिहोत्र तथा श्रविणिषु का श्रवितषु पाठ म्राप्त है। प्राचीन पाठ इस प्रकार प्रतीत होता है—

वृहद्रथेष्वतीतेषु वीतहोत्रेष्वविणिषु । इसका श्रर्थ होगा—(महायज्ञों के करनेवाले वृहद्रथ राजा के निर्धेश हो जाने पर ) श्रविणिषु मालवा में एक नदी का भी नाम है। संभवतः, श्रम का यह भी कारण हो सकता है।

पुराणों के अनुसार महापद्म ने २० वीति होत्रों का नाश किया। प्रद्योतों ने अवस्ती के वीति होत्रों का नाश करके राज्य नहीं हड़प लिया। अतः, हम कह सकते हैं कि मगध के प्रद्योत वंश का अवस्ती सं कुछ भी सम्बन्ध नहीं है।

### वंश

वैयिक्तिक राजाओं की वर्ष-संख्या का योग श्रीर वंश के कुल राजाओं की मुक्त संख्या ठीक-ठीक मिलती है। इनका योग १३ द वर्ष है। इन पांच राजाओं का मध्यमान ३० वर्ष के लगभग श्रर्थात २७ ६ वर्ष प्रतिराज है।

बृहद्द्य वंश का श्रंतिम राजा रिपुंजय ५० वर्ष राज्य करने के बाद बहुत युद्ध हो गया था। उसका कोई उत्तराधिकारी न था। उसके मंत्री पुलक ने छुल से श्रपने स्वामी की हत्या कि सं० २२६५ में की। उसने स्वयं गद्दी पर बैठने की श्रपेचा राजा की एक मात्र कन्या से श्रपने

<sup>1.</sup> पार्जिटर पृ० ३२।

२ तुलना करो —िगिरिवजे, पुरिकायां, मेकलायां, पश्चावरयां, मथुरायां — सर्वेत्र ससमी पुकवचन प्रयुक्त है। पाजिंटर पु० १४-१४,१४१-४२-४३ देखें।

मार्क्यडेय पुराग्य १७-२०।

पुत्र प्रयोत का विवाह<sup>क</sup> करवा दिया श्रीर श्रपने पुत्र तथा राजा के जामाता को मगध की गद्दी पर बिठा दिया। ढाका विश्वविद्यालय पुस्तक-भंडार<sup>२</sup> के ब्रह्मार्ग्ड की हस्तिलिपि के ब्रानुसार मुनिक श्रपने पुत्र को राजा बनाकर स्वयं राज्य करने लगा।

सभी पुराणों के श्रनुसार पुलक ने श्रपने कात के चित्रयों का मान-मर्दन करके खुरलम-खुरला श्रपने पुत्र प्रद्योत को मगध का राजा बनाया। वह नयवर्जित काम साधनेवाला था। वह वैदेशिक नीति में चतुर था श्रीर पड़ीस के राजाश्रों को भी उसने श्रपने वश में किया। वह महान् धार्मिक श्रीर पुरुष श्रेष्ठ था (नरोत्तम)। इसने २३ वर्ष राज्य किया।

प्रयोत के उत्तराधिकारी पुत्र पालक ने २४ वर्ष राज्य किया। मत्स्य के अनुसार गद्दी पर बैठने के समय वह बहुत छोटा था। पालक के पुत्र (तत्पुत्र-भागवत) विशाखयुप ने ५० वर्ष राज्य किया। पुराणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सूर्यक विशाखयुप का पुत्र था। सूर्यक के बाद उसका पुत्र निस्दबर्द न गद्दी पर बैठा आरे उसने २० वर्ष तक राज्य किया। वायु का एक संस्करण इसे 'वित्तबर्द न' कहता है। जायसवाल के मत में शिशुनागवंश का निद्वबर्द न ही वर्तिवर्द न है। यह विचार मान्य नहीं हो सकता; क्योंकि पुराणों के अनुसार निद्वबर्द न प्रयोत वंश का है। आहाणों के प्रयोत वंश का सूर्य क० सं० २३६६ में अस्त हो गया और तब शिशुनागों का राज्योदय हुआ।

नारायया शास्त्री का 'शंकर काल' का परिशिष्ठ २, 'कक्षियुगराजप्रसाम्त' के आधार पर ।

२. इचिडयन हिस्टोरिकज कार्टरजी, १६२० पृ० ६७८ हस्तजिसित प्रश्या संस्था २१४ पृ० १७९-४ तुज्जना करें—'पुत्रमभिविच्याथ स्वयं राज्यं करिष्यति ।'

### पश्चदश अध्याय

# शैशुनाग वंश

प्राचीन भारत में शिशुनाग शब्द सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायए में पाया जाता है। वहाँ उल्लेख है कि ऋष्यम्क पर्वत की रक्षा शिशुनाग करते थे। किन्तु, यह कहना किन है कि यहाँ शिशुनाग किसी जाति के लिए या छोटे सर्वों के लिए अथवा छोटे हाथियों के लिए प्रयुक्त है। डाक्टर सुविमलचन्द सरकार के मत में रामायण कालीन वानर जाति के शिशुनाग और मगध के इतिहास के शिशुनाग राजा एक ही वंश के हैं। शिशुनाग उन बानरों में से थे, जिन्होंने सुमीव का साथ दिया और जो अपने रण-की तल के कारण विश्वस्त माने जाते थे।

दूनरों का मत है कि शिशुनाग विदेशी थे और भारत में एलाम हे साथे। इरित कृष्ण देव ने इस मत का पूर्ण विश्लेषण किया है। मिल के बाहसवें वंश के राजा जैसा कि उनके नाम से सिद्ध होता है, वैदेशिक थे। शेशंक (शिशुनाक या शशांक) प्रथम ने वंश की स्थापना की। इस वंश के लोग पूर्व एशिया है स्त्राये। इस वंश के अनेक राजाओं के नाम के इंत में शिशुनाक है, जो कम से-कम चार वार पाया जाता है। अन्य नाम भी एशियाई हैं। अतः यह प्रतीत होता है कि शेशुनाग बहुत पहले ही सुदूर तक फैल चुके थे। वे भारत में बाहर से न आये होंगे; क्योंकि जब कभी कोई भी जाति बाहर से आती है तब उसका स्पष्ट लेख मिलता है जैसा कि शाकदीपीय व्राह्मणों के बारे में मिलता है।

महावंशटीका रपष्ट कहती है कि शिशुनाग का जन्म वैशाली में एक लिच्छवी राजा की वंश्या की कुक्ति से हुआ। इस बालक की घूरे पर फैंक दिया गया। एक नागराज इसकी

१. रामायण ३-७३-२६-३२।

२. संस्कृत में बानर शब्द का अर्थ जंगली होता है। वार्म (वने भवं) राति खादतीति बानरः।

**१. सरकार ए० १०२-३** ।

४ एजाम प्रदेश चोरोटिस व टाइप्रिस नदी के बीच भारत से जेकर फारस की खाड़ी तक फैजा था। इसकी राजधानी सूसा थी। किंज संवत् २४४४ या खृष्ट पूर्व ६४७ में इस राज्य का विनाश हो गया।

४. जनैंबा आफ अमेरिकन श्रोरियंटब सोसायटी १६२२ ए० १६४-७ "भारत व एकाम"।

६. इनसायक्रोपीडिया बिटानिया, भाग ६ पृ॰ ८६ ( एकादश संस्करण )।

७. देवी भागवत प-१३।

प्त, पाखी संज्ञाकोष-सुसुनाग ।

रचा कर रहा था। प्रातः लोग एकत्र होकर तमाशा देवने लगे आर कहने लगे 'शिग्रु' है, अतः इस बालक का नाम शिग्रुनाग पहा। इस बालक का पालन पोषण मंत्री के पुत्र ने किया।

जायसवात के मत में शुद्ध हप शिशुनाक है; शिशुनाग शकृत हम है। शिशुनाक का अर्थ होता है छोटा स्वर्ग और शिशुनाग का खींचातानी से यह अर्थ कर सकते हैं— सर्पद्वारा रिचत बालक। दोनों शुद्ध संस्कृत शब्द हैं और हमें एक या अन्य हम को स्वीकार करने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है।

### राजाओं की संख्या

वंश का वर्णन करने में प्रायः तुच्छ राजा छोड़ दिये जाते हैं। कभी-कभी लेखक की भूत से नाम राज वर्ष या दोनों इधर-उधर हो जाते हैं। कभी-कभी विभिन्न पुराणों में एक ही राजा के विभिन्न विशेषण या विरुद्द पाये जाते हैं तथा उन राजाओं के नाम भी विभिन्न प्रकार से लिखे जाते हैं। पाजिटर र के मत में इसवंश के राजाओं की संख्या दश है। किन्तु, विभिन्न पाठ इस प्रकार हैं। मत्स्य (सी, जी, एफ, एम) श्रौर वायु (सी, जी) दशहौ; मत्स्य (ई) दशैवते व ब्रह्माएड दशवैते। इस प्रकार हम लेखक की भून से द्वादश (१२) के श्रानेक रूप पाते हैं। श्रतः हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि श्रारंभ में द्वादश ही शुद्ध पाठ था न कि दश श्रौर राजाओं की संख्या भी १२ ही है न कि दश; क्योंकि बौद्ध साहित्य से हमें श्रीर दो नष्ट राजाओं के नाम श्रनिरुद्ध श्रौर सुग्ड मिलते हैं।

### भक्त वर्ष योग

पार्जिटर <sup>3</sup> के मत में इस वंश के राजाओं का काल १६३ वर्ष होता है, किन्तु, पार्जिटर द्वारा स्वीकृत राजाओं का भुक्तवर्ष योग ३३० वर्ष होता है। पार्जिटर के विचार में—

"शतानि त्रीणि वर्णणि षष्ठि वर्षाधि कानितु" का त्रार्थ सौ, तीन, साठ (१६३) वर्ष होगा, यदि हम इस पाठ का प्राकृत पद्धति से ऋर्थ करें। साहित्यिक संस्कृत में भले ही इसका ऋर्थ ३६० वर्ष हो। ऋषितु, राज्य वर्ष की संभावित संख्या १६३ है। किन्यु ३६० ऋसंभव संख्या प्रतीत होती है।

वायु का साधारण पाठ है—शनानि त्रीणि वर्षाणि द्विषच्छाम्यधिकानितु । वायु के पाठ का यदि हम शद संस्कृत साहित्य के श्रानुसार श्रर्थ लगावें तो इसका श्रर्थ होगा ३६२ वर्ष । पार्जिटर का यह मत कि पुराण पहले प्राकृत में लिखे गये थे, चिंत्य है । यदि ऐसा मान भी लिया जाय तो भी यह तर्क युक्त नहीं प्रतीत होता कि शत का प्रयोग बहुवचन में क्यों हुआ, यदि इस स्थल पर बहुवचन वांच्छित न था । वायु और विष्णु में ३६२ वर्ष पाया जाता है । यदि प मतस्य, ब्रह्माएड और भागवत में ३६० वर्ष ही मिलता है । ३६२ वर्ष यथातथ्य, किन्तु ३६० वर्ष गोलमटोल है । श्रतः, हमें मुक्तराजवर्ष ३६२ ही स्वीकर करना चाहिए, जो विभिन्न पुराणों के

१. ज० वि॰ ड॰ रि॰ सो॰ १-६७-८८ जायसवाल का शिशुनाग वंश ।

२. पार्जिटर पृ० २२ टिप्पणी ४३।

३. किलिपाठ पृ० २२।

**४. ए शियंट इविडयन हिस्टोरिकल ट्रेबिशन ए० १७६** भ

पाठों के छंतुलन से प्राप्त होता है। प्रायः ३००० वर्षों में बार-बार नकल करने से वैयक्ति ह संख्या विकृत हो गई है। किन्तु सौभाग्यवश कुछ लिपियों में अब भी शुद्ध संख्याएँ मिल जाती हैं और हमें इनकी शुद्धता की परीचा के लिए पालि साहित्य से भी सहायता मिल जाती है। अपितु, पाजिटर के अनुसार श्रतिराज हम २० वर्ष का मध्यमान लें तो शिशुनागवंश के राजाओं का काल २०० वर्ष होगा न कि १६३ वर्ष। किन्तु, यदि हम प्रतिराज ३० वर्ष मध्यमान लें तो १२ राजाओं के लिए ३६२ वर्ष प्रायः ठोक ठोक बैठ जाता है।

### वंश

हेमचन्द्र राय चौधरी के सत में हर्यक्क कुल के बिग्बिसार के बाद अजातशत्रु, उदसी, अनिरुद्ध, मुगड और नागदासक ये राजा गही पर बैठे। ये सभी राजा हर्यक्कदंश के थे। हर्यक्कदंश के बाद शिशुनागवंश का राज्य हुन्न जिनका प्रथम राजा था शिशुनाग। शिशुनाग के बाद कालाशोक और उसके दश पुत्रों ने एक साथ राज्य किया। राय चौधरी का यह मन प्रयोत्त पहेली के चक्कर में फँस गया है। यह बतलाया जा चुका है कि उज्जियिनी का प्रयोतवंश मगध के प्रयोत राजाओं के कई शता बाद हुन्ना। राय चौधरी यह स्पष्ट नहीं बतलाते कि यहाँ किस पैनुक सिंहासन का उल्लेख है; किन्तु गेगर साफ शब्दों में कहता है कि बिग्बिसार इस वंश का संस्थापक न था। अश्वयोप के हर्यक्क कुल का शाब्दिक अर्थ होता है—वह वंश जिसका राजिवह सिंह हो। निब्बती परम्परा भी इस व्याख्या की पुष्टि करती है। सिंह चिह इसलिए चुमा गया कि शिशुनागवंश का वैशाली से घनिष्ठ संबंध था और शिशुनाग का भी पालन-पोषण वैशाली में ही हुन्ना था। अतः राय चौधरी का मन मान्य नहीं हो सकता; क्योंकि पुराणों के अनुसार बिग्विसार शैशुनागवंश का था और शिशुनाग ने ही अपने नाम से वंश चलाया, जिसका वह अथम राजा था।

पुराणों में शिशुनाग के वंशजों को चत्रबांधव कहा गया है। बन्धु तीन प्रकार के होते हैं—श्रात्मबंधु, पितृबंधु श्रौर मातृबंधु। रूपकों में स्त्री का श्रापा श्याला साथी होने के कारण श्रानेक गालियों को सहता है। श्रातः संभागतः इसी कारण बग्नबन्धु श्रौर चत्रबन्धु भी निम्नार्थे में प्रयुक्त होने लगे।

# वंशराजगण

# १, शिश्नाग

प्रयोतवंशी राजा अप्रिय हो गये थे; क्योंकि उन्होंने बनात् गद्दी पर अधिकार किया था और संभवतः उनको कोई भी उत्तराधिकारी न था। अतः यह संभव है कि मगधवासियों ने काशी के राजा को निमंत्रित किया हो कि वे जाकर रिक्क सिंहासन को चलावें। काशी से शिशुनाग का वलपूर्वक आने का उल्लेख नहीं है। अतः शिशुनाग ने प्रयोत वंश के केवल यश का ही, न कि वंश का नाश किया। काशिराज ने अपने पुत्र शिशुनाग को काशी की गद्दी पर बैठाया और

१. कितपाठ की भूमिका, परिच्छेद ४२।

२ पालिटिकल हिस्ट्री झाफ ऐंशियंट इंडिया पृ० १४७।

३. महावंश का अनुवाद ए० १२।

गिरिवन को अपनी राजधानी बनाया। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर के विचार में इसका यह तात्पर्य है कि शिशुनाग केवल को बल का ही नहीं, किन्तु अवन्ती का भी स्वामी हो गया तथा इसका और भी तात्पर्य होता है कि शिशुनाग ने को बल और अवन्ती के बीच वत्सराज को अपने राज्य में मिला लिया। अतः शिशुनाग एक प्रकार से पंजाब और राजस्थान को छो इकर सारे उत्तर भारत का राजा हो गया। महावंश टीका के अनुसार कुछ जनता ने वर्त्त मान शासक को गही से हटाकर शिशुनाग को गही पर बैठाया। इसने महावंश और दीपवंश के अनुसार कमशः १ न तथा १० वर्ष राज्य किया। प्राणों में एक मुख से इसका राज्य काल ४० वर्ष बतलाया गया है। विष्णुपराण इसे शिशुनाभ कहता हैं। इसने किल सं० २३७३ से क० सं० २४१३ तक राज्य किया। प

# २, काकवर्ण

शिशुनाग के पुत्र काकवर्ण के लिए यह स्वाभाविक था कि अपने पिता की मृत्यु के बाद मगध साम्राज्य बढ़ाने के लिए अपना ध्यान पंजाब की श्रोर ले जाय। बाग्य कहता है —

जिन यवनों को अपने पराक्रम से काकवर्ण ने पराजित किया था, वे यवन कि कृतिम वायुयान पर काकवर्ण को लेकर भाग गये तथा नगर के पास में छुरे से उसका गला घोंट डाला। इसपर शंकर अपनी टीका में कहते हैं — काकवर्ण ने यवनों को पराजित किया और कुछ यवनों को उपहार रूप में स्वीकार कर लिया। एक दिन यवन अपने वायुयान पर राजा को अपने देश ले गये और वहाँ उन्होंने उसका वध कर डाला। जिस स्थान पर काकवर्ण का वध हुआ, उसे नगर बताया गया है। यह नगर काबुल नदी के दिख्ण तट पर जलालाबाद के समीप ही बीक राज

१. इंग्डियन कलाचर भाग १, पृ १६।

२. पाली संज्ञाकोष भाग २, ए० १२६६।

३. महावंश ४-६।

४. दीववंश ४-१८।

४. विष्णुपुराम ४-२४-६।

६. इवैचरित - पष्टोच्छू वास तथा शंकर टीका ।

७. प्राच्य देश के लोगों ने प्रीस देश-वासियों के विषय में प्रधानता आयोजियन व्यापारियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जो एशिया माइनर के तट पर बस गये थे। प्रीक के लिए हिब् में (जेनेसिस १०-२) जवन शब्द संस्कृत का यवन और प्राचीन फारसी का यौना है। यह उस काल का छोतक है जब दिग्गामा का एक प्रीक अचर प्रयोग होता था। दिग्गामा का प्रयोग लिए पूर्व प्रप्त में ही लुस हो चुका था। प्राकृत योन, यवन से नहीं बना है। यह दूसरे शब्द (ION) का रूपान्तर है। यह एक द्वीप का नाम है जो आयोलोब के युसा के पुत्र के नाम पर पड़ा। एच० जी० राविल्सन का भारत और पश्चिमी दुनिया का सम्बन्ध, कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्रेस, १६२६, ए० २०।

म. नन्द्रवाल दे, ए० १६४।

की राजधानी था। इस नगर का उल्लेख एक खरोष्ठी श्राभिलेख में पाया जाता है। काकवर्ण को गांधार देश जीतने में श्राधिक कठिनाई न हुई। श्रात: उसका राज्य मगध से काबुल नदी तक फैल गया। किन्तु, काकवर्ण की नृशंस हत्या के बाद जैमधर्म के निर्वत राजत्व में मगध साम्राज्य संकुचित हो गया श्रीर विम्बिसार के कालतक मगध श्रापना पूर्व प्रभुत्व स्थापित न कर सका श्रीर विम्बिसार भी पंजाब को श्राधिकृत न कर सका।

ब्रह्माराड र पुराण में काकवर्ण राजा का उल्लेख है, जिसने कीकट में राज्य किया। वह प्रजा का श्ररयन्त हितचितक था तथा ब्राह्माणों का विद्वेषी भी। मरने के समय उसे श्रपने राज्य तथा श्रवयस्क पुत्रों की घोर चिंता थी। श्रतः उसने श्रपने एक मित्र की श्रपने छोटे पुत्रों का संरच्चक नियत किया। दिनेशचन्द सरकार के मत में काकवर्ण को लेखक ने भूल से काककर्ण लिख दिया है। भराडारकर काकवर्ण को कालाशोक वतलाते हैं। किन्तु, यह मानने में कठिनाई है; क्योंकि बौद्धों का कालाशोक सचमुच नन्दिवर्धन है। वायु, मत्स्य श्रीर ब्रह्माराड के श्रमुसार इसने ३६ वर्ष राज्य किया; किन्तु, मत्स्य के एक प्राचीन पाठ में इसका राज्य २६ वर्ष बताया गया है, जिसे जायसवाल स्वीकार करते हैं। इसने क० सं० २४१३ से २४३६ तक राज्य किया। पुराणों में कार्ष्णिवर्ण, शकवर्ण श्रीर सवर्ण इसके नाम के विभिन्न रूप पाये जाते हैं।

# ३. क्षेमधर्मन्

बौद्ध साहित्य से भी पौराणिक परम्परा की पुष्टि होती है। श्रातः चेमधर्मा की पुराणों के काकवर्ण का उत्तराधिकारी मानना श्रसंगत न होगा। कलियुग-राज-वृताम्त में इसे चेमक कहा गया है तथा इसका राज्य काल २६ वर्ष बताया गया है। वायु श्रीर ब्रह्माएड इसका राज्य काल २० ही वर्ष बतलाते हैं, जिसे जायसवाल ने स्वीकार किया है, किन्तु मत्स्यपुराण में इसका राज्य काल ४० वर्ष बताया गया है, जिसे पार्जिटर स्वीकार करता है। इसे पुराणों में चेमधन्वा श्रीर चेमवर्मी कहा गया है।

# ४, क्षेमवित्

तारानाथ इसे 'जेम देखनेवाला' जेमदशीं कहता है, जो पुराणों का जेमवित् 'जेमजानने वाला' हो सकता है श्रीर बौद्ध लेखक भी इसे इसी नाम से जानते हैं। इसे जेमधर्मा का पुत्र श्रीर उत्तराधिकारी बताया गया है। ( तुलना करें—जेत्रधर्मज )। इसे जेत्रज्ञ, जेमार्चि, जेमजित्,

<sup>ा.</sup> कारपस इंसिकिपसनम् इनिडकेरम् भाग २, अंश १, १८ ४४ और ४८, मधुरा का विष्ठध्वज अभिनेत्व ।

२. मध्यखगढ २६-२०-२८।

३. इचिडयन कल्चर, भाग ७ पु० २४४।

भि. तारानाथ घीरता से अपने स्रोत का उरखोख कर अपनी ऐतिहासिक बुद्धि का परिचय देंता है। इसकी राजवंशावली पूर्यों है तथा इसमें अनेक नाम पाये जाते हैं जो अन्य आधारों से स्पष्ट नहीं हैं। यह बुद्ध धर्म का इतिहास है और जो वि॰ सं॰ १६६० में ुं जिल्ला गया था। वेसें इण्डियन प्रेटिक री, १८७४ पूर्व १०१ और १६१।

तथा च्रत्रीज भी कहा गया है। (डी) मत्स्यपुराण इसका काल २४ वर्ष बतलाता है। किन्तु सभी पुराणों में इसका राज्य काल ४० वर्ष बतलाया नया है। विनयिष्टक की गिलगिट हस्तिलिषि के श्रतुसार इसका श्रन्य नाम महापद्म तथा इसकी रानी का नाम बिम्ब था। श्रतः इक्के पुत्र का नाम बिम्बिसार हुश्चा।

# ५, बिम्बिसार

बिम्बिसार का जन्म कर सं० २४८३ में हुआ। वह १६ वर्ष की अवस्था में कर सं० २४६६ में गद्दी पर बैठा। किल-संवत २४१४ में इसने कौद्ध धर्म की दीचा ली। यह ठीक से नहीं कहा जा सकता कि बिम्बिसार चेमिवत का पुत्र था; क्योंकि सिंहल परम्परा में इसके पिता का नाम भिट बताया गया है। तिब्बती परम्परा में इसके पिता को महापदुम श्रीर माता को बिम्बि बताया गया है। गद्दी पर बैठने के पहले इसे राजगृह के एक गृहस्थ के उद्यान का बड़ा चाव था। इस कुमार ने राजा होने पर इसे अपने श्रिधकार में ले लिया।

उस काल के राजनीतिक जेत्र में चार प्रधान राज्य भारत में थे। कोसल, वर्ग, श्रवंती तथा मगध, जिनका शासन प्रसेनजित, उदयन, चएड-प्रवोत श्रीर विम्बसार करते थे। विम्बसार ही मगध साम्राज्य का वास्तिवक संस्थापक था श्रीर इसने श्रपनी शिक्त को श्रीर भी दृढ करने के लिए पार्श्वर्ता राजाश्रों से वैवाहिक सम्बन्ध कर लिया। प्रसेनजित को बहन कोस्लदेवी का इसने पाणिप्रहण किया श्रीर इस विवाह से विम्बसार को काशी का प्रदेश मिला जिससे एक लाख सुद्रा की श्राय कोसलदेवी को स्नानार्थ दी गई। शेंशुनार्गों ने काशी की रच्ना के लिए घोर यल किया। किन्तु, तो भी जेमवित के दुर्बल राज्य काल में कोसत के इच्चाकुवंशियों ने काशी को श्रपने श्रीधकार में कर ही लिया। बिवाह में दहेज के रूप में ही वाराणसी मिली। यह राजनीतिक चाल थी। इसने गोपाल की श्रातृजा वासवी, चेटक राज की कन्या चेल्लना श्रीर वैशाली की नर्ताकी श्रम्बपाली का भी पाणिपीडन किया। श्रम्बपाली की कुच्चि से ही श्रम्य उत्यन्त हुआ। इन विवाहों के कारण मगध को उत्तर एवं पश्चिम में बढ़ने का खूब श्रवसर मिला। इसने श्रम भी श्रम पूर्व में श्रंग की श्रोर बढ़ाया श्रीर छोटानागपुर के राजा से भी संधि हो गई। इस प्रकार उसके राज्य की सीम। वंगोपसागर से काशी तथा कर्क खरड से गंगा के दिचिण तट तक फैल गई।

### परिवार

बौद्धों के श्रनुसार श्रजातशत्रु की माता कीसल देवी बिम्बिसार की पटमहिषी थी। किन्तु, जैनों के श्रनुसार यह श्रेय कीिएक की माता चेरलना को है, जो चेटक की कन्या थी। इतिहासकार कोिएक एवं श्रजातशत्रु की एक ही मानते हैं। जब श्रजातशत्रु माता के गर्भ में था तब कोसल राजपुत्री के मन में श्रपने पति राजा बिम्बिसार की जांच का खुन पीने की लालसा

१. राकहिता पृ० ४३।

२. इयिडयन हिस्टोरिकल कार्टरली, १६६८ ए० ४१६ एसे आन गुणाव्य पृ० १७६ देखें।

३. बुद्धिस्ट इचिडया, पृ० द ।

४. ब्रुसजातक।

हुई। राजा ने इस बात को सुनकर लच्च एकों से इसका अपर्ध पूछा। तब पता चला कि देवी की कोख में जो प्राणी है, वह तुम्हें मारकर राज्य लेगा। राजा ने कहा-यदि मेरा पुत्र मुक्ते मारकर राज्य लेगा तो इसमें क्या दोष है ? उसने दाहिनी जाँच को शस्त्र से फाइ, सोने के कटोरे में खुन लेकर देवी को पिलवाया । देवी ने सोचा-यदि मेरे पत्र ने मेरे प्यारेपति का बध किया तो मुक्ते ऐसे पुत्र से क्या लाभ ? उसने गर्भवात करवाना चाहा । राजा ने देवी से कहा - भद्रे ! मेरा पुत्र मुक्ते मारकर राज्य लेगा । मैं अजर अमर तो हूँ नहीं । मुक्ते पुत्र मुख देखने दो । फिर भी वह उद्यान में जाकर कोख मलवाने के लिए तैयार हो गई। राजा को मात्रम हुन्ना तो उसने उदान जाना रोकवा दिया। यथा समय देवी ने पुत्र जन्म दिया। नामकरण के दिन श्रजात होने पर भी पिता के प्रति रात्रुता रखने के कारण उसका नाम अजातरात्रु ही रक्खा गया।

बिम्बिसार की दूसरी रानी चेमा मदराज की दृहिता थी। चेमा को श्रपने रूप का इतना गर्व था कि वह बुद्ध के पास जाने में हिचकिचाती थी कि कहीं बुद्ध हमारे रूप की निन्दा न कर दें। श्राखिर वह बिल्ववन र में बुद्ध से मिली श्रीर मिल्त की हो गई।

विम्बिसार उज्जियनी से भी पद्मावती नामक एक सुन्दरी वेश्या को ले श्राया । चेल्लना के तीन पुत्र थे - कोणक, हल्ल, वेहल्ल । बिम्बिसार के अन्य पुत्रों के नाम हैं - अभय, निरुसेन मेबकुमार, विमल, को रन्न, सिलव, जयसेन श्रीर चुराड । चुराडी उसकी एक कन्या थी, जिसे उसने दहेज में ५०० रथ दिये थे।

बुद्धभिक्ति . राजा बिम्बिसार बुद्ध को श्रपना राज्य दान देना चाहता था; किन्तु बुद्ध ने उसे श्रस्वीकार कर दिया। जब ज्ञान-प्राप्ति के बाद बुद्ध राजगृह गये, तब विविम्सार १२ नहुत<sup>3</sup> गृहस्थों के साथ बुद्ध के श्रमिनन्दन के लिए गया। बिम्बिसार ने इस काल से लेकर जीवन पर्यन्त बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए तन-मन-धन से सेवा की। प्रतिमास् ४ छ। दिन विषय-भोग से मुक्त रहकर अपनी प्रजा को भी ऐसा ही करने का उपदेश देता था।

वुद्ध के प्रति उसकी अद्भर श्रद्धा थी। जब बुद्ध वैशाली जाने लगे, तब राजा ने राजगृह से गंगातड तक सङ्क की श्रच्छी तरह मरम्मत करवा दी। प्रतियोजन पर उसने श्रारामगृह बनवाया। सारे मार्ग में घुटने तक रंग विरंगे फूलों को बिछवा दिया। राजा स्वयं बुद्ध के साथ चले. जिससे मार्ग में कष्ट न हो श्रीर शीवा जल तक नाव पर बुद्ध को बिठाकर विदा किया। बुद्ध के चले जाने पर राजा ने उनके प्रत्यागमन की प्रतिचा में गंगा तट पर खेमा डाल दिया। फिर उसी ठाट के साथ बुद्ध के साथ वे राजगृह को लौड गये।

१. दिव्यावदान पृ० ४४६।

२. अनेक विद्वानों ने वेलुवन को बाँस का कुंज सममा है। किन्तु चाइएडसे के पाजी शब्द कोष के अनुसार बेलुआ या बेलु का संस्कृत रूप विरव है। विरव दृत्त की सुगन्ध और सुवास तथा चन्दन आखेप का शारीरिक आनन्द सर्वविदित है।

३. महानारद करसप जातक ( संख्या ४४४ ) एक पर २८ शून्य रखने से एक नहत होता है। यहाँ राजा स्वयं प्रधान था तथा २८ गृहस्थ श्रनुवायी उसके सामने लुप्त प्राय हो जाते थे; श्रतः वे शून्य के समान माने गये हैं। श्रतः राजा के साथ ३३६ व्यक्ति गये थे। (१२ + २८)।

४. विनय पिटक पृ० ७५ ( राहुल संस्करण ), तुलाना करें - मनु० ४-१२म।

श्रे णिक (विम्बिशार) जैन धर्म का भी उतना ही भक्त था। यह महान् राजाश्रों का चिह्न है कि उनका श्रपना कोई धर्म नहीं होता। वे श्रपने राज्य के सभी धर्मी एवं सम्प्रदायों को एक दृष्टि से देखते हैं श्रौर सभी का संरच्छा करते हैं। एक बार जब कड़ाके की सदीं पड़ रही थी तब श्रे णिक चेल्तना के साथ महावीर की पूजा के लिए गया। इसके छछ पुत्रों (निन्दसेन, मेध कुमार इत्यादि) ने जैन-धर्म की दीचा भी ली।

## समृद्धि

उसके राज्य का विस्तार ३०० योजन या और इसमें ८०,००० प्राम थे जिनके प्रामीक (मुिल्या) महती सभा में एकत्र होते थे। उपके राज्य में पाँच असंख्य धनवाले व्यक्ति (अमितभोग) थे। प्रसेनजित् के राज्य में ऐसा एक भी व्यक्ति न था। अतः प्रसेनजित् की प्रार्थना पर बिन्विसार ने अपने यहाँ से एक मेराडक के पुत्र धनं जय को कोसलदेश में भेज दिया। बिन्विसार अन्य राजाओं से भी मैत्री रखता था। यथा—तक्त्रिला के पुत्रकसित (पत्रवशिक्त) उज्जयिनी के पज्जीत एवं रोहक के हदायण से। शोणकी विषय और कोलिय इसके मंत्री थे तथा कुम्भघोष इसके कोषाध्यक्त। जीवक इसका राजवैय था जिसने राजा के नासूर रोग को शीघ ही अच्छा कर दिया।

इसे पराडरकेतु भी कहा गया है; अतः इसका मंडा (पताका) स्वेत था, जिसपर सिंह का लांछन था हर्यक्ड — (जिसे तिज्बती भाषा में 'सेनगेसमीपाई' कहा गया है )। जहाँ-तहाँ इसे सेनीय बिम्बिसार कहा गया है। सेनीय का अर्थ होता है — जिसके बहुत अनुयायी हों या सेनीय गोत्र हो। बिम्बिसार का अर्थ होता है — सुनहले रंग का। यदि सेनीय का शुद्ध रूपान्तर श्रेणिक माना जाय तो श्रेणिक बिम्बिसार का अर्थ होगा — सैनिक राजा बिम्बिसार। इस काल में राजगृह में कार्षापण सिक्का था। इसने सभी भित्तुकों और संन्यासियों को निःशुलक ही नदियों को पार करने का आदेश दे रक्षा था। इसकी भी उपाधि दे देवानुप्रिय थी।

### दुःखद अन्त

राजा की सिलव अधिक प्रिय था। श्रतः राजा उसे युवराज बनाना चाहता था। किन्तु राजा का यह मनोरथ पूरा न हो सका। सिलव का वध होने को था ही कि मोग्गलान ने पहुँचकर उसकी रक्षा कर दी और वह मिक्तुक हो गया। किन्तु यह सचमुच पृणित बहुविवाह, वैध वेश्य। श्रृत्ति और लंपटता का अभिशाप था, जिसके कारण उसपर ये सारी श्रापतियाँ श्राई।

संभवतः राजा के बूढ़े होने पर उत्तराधिकार के लिए पुत्रों में वैमनस्य छिड़ गया, जैसा कि शाहजहाँ के पुत्रों के बीच छिड़ा था। इस युद्ध में देवदत्त इत्यादि की सहायता से अजातशत्र ने सबों को परास्त कर दिया। देवदत्त ने अजातशत्र से कहा—'महाराज! पूर्व काल में लोग दीर्घजीवी हुआ करते थे; किन्तु अब उनका जीवन अल्प होता है। संभव है कि तुम

१. त्रिशष्टिशलाकाचरित- पर्व ६।

२. विनयपिटक पृ० २४७।

**३**. बुद्ध-चरित ११·२।

४. दिव्यावदान पृ० १४६।

**४. व**हीं १४-१००।

६. इंग्रिडयन ऐंटिक्वेरी १८८१, ए० १०८, श्रीपपत्तिक सूत्र।

श्राजीवन राजकुमार ही रह जाओ श्रीर गद्दी पर बैठने का सौमाग्य तुम्हें प्राप्त न हो। श्राप्तः श्रपने पिता का वध करके राजा बनो श्रीर में भगवान बुद्ध का वध करके बुद्ध बन जाता हूँ।' संभवतः इस उत्तराविकार युद्ध में श्राजातशत्रु का परता भारी रहा श्रीर बिश्विसार ने श्राजातशत्रु के पत्त में गद्दी छोड़ दी। फिर भी देवदत्त ने श्राजातशत्रु को फटकारा श्रीर कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम ऐसा ही काम करते हो जैसे बोत्तक में चूदा रख के ऊतर से चमड़ा मढ़ दिया जाता है। देवदत्त ने बिश्विसार की हत्या करने को श्राजातशत्रु को प्रोत्साहित किया।

जिस प्रकार अरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को मारने का यतन किया था, उती प्रकार अजातशत्र ने भी अपने पिता को दान-दाने के लिए तरसाकर मारने का निश्चय किया। बिम्बिसार को तप्त एह में बन्दी कर दिया गया और अजातशत्र की माँ को छोड़ कर और सबको बिम्बिसार के पास जाने से मना कर दिया गया। इस भारतीय नारी ने अपने ६७ वर्षीय खुद पित की निरंतर सेवा की जिस प्रकार 'जहानारा' अपने पिता की सेवा यसना तट के दुर्ग में करती थी। स्वयं भूवी रहकर यह अपने पिता की बंदी एह में बिलाती थी; किन्तु अन्त में इसे अपने पिता के पास जाने से रोक दिया गया।

तत्र विम्बिसार ध्यानावस्थित चित्त से अपने कमरे में अमण करके समय व्यतीत करने लगा। अजारशत्रु ने नापितों को प्रिम्बिसार के पास मेजा कि जाकर उसका पैर चीर दो, घाव में नमक और नीवृ डाजो और किर उसपर तप्त अंगार रखो। विम्बिसार ने चूँ तक भी न की। नापितों ने मनमानी की और तब वह शीघ हो चल बसार।

जैन परम्परा<sup>3</sup> में दोष को न्युन बताने का प्रयत्न किया गया है; किन्तु मूल घटना में श्रन्तर नहीं पड़ता कि पुत्र ही पिता की हत्या का कारण था। बिम्बिसार की मृत्यु के छुछ ही दिने। बाद अजातशात्रु की माता भी मर गई और उसके बाद कोसल से किर युद्ध छिड़ गया।

### राज्यवर्ष

मतस्य पुराण इसका राजकात २८ वर्ष वनलाता है श्रीर शेष २३ वर्ष विम्बिसार श्रीर श्रजातशत्रु के मध्य काणवायनवंश के दो राजाश्रों की घुसेड़ कर ६ वर्ष करावायन श्रीर १४ वर्ष भूमिमित्र के लिए बताया गया है। मत्स्य पुराण की कई प्रतियों में विम्बिसार के ठीक पूर्व २४ वर्ष की संख्या भी संभवत: इसी श्रम के कारण है। (२८ + २४) = ५२ वर्ष।

पाली ४ साहित्य में बिम्बिसार का जो राज्य-काल दिया है, वह वर्ष संख्या हमें केवल मत्स्यपुराण के ही आधार पर मिलती है और इसी से हमें पूरे वंश की भुक्त-वर्षसंख्या ३६२ प्राप्त होती है। पुराणों में इसे विधिसार, विन्दुसार तथा विन्ध्य सेन भी कहा गया है।

## ६. अजातशत्रु

श्रजातशत्रु ने बुद्ध की भी हत्या करवाने के प्रयास में बुद्ध के श्रय शिष्य श्रीर कट्टर शत्रु दैवदत्त की बहुविधि सहायता की । किन्तु, श्रंत में श्रजातशत्रु की पश्चाताप हुआ, उसने

१ सकेंड बुक श्राफ इस्ट भाग २० ए० २४१।

२. राकहिला, पृ० ६०-६१।

३, सी० जे॰ शाह का हिस्ट्री आफ जैतिउम ।

४. महावंश २, २५।

४. खरडहाला जातक (४४२)।

श्रपनी भूलें स्वीकार कीं तथा क॰ सं॰ २५५४ में उपने बौद्ध धर्म की दीचा ले ली। श्रव से वह बौद्ध धर्म का पक्का समर्थक बन गया। जब बुद्ध का निर्वाण क॰ सं॰ २५५६ में हो गया, तब श्रजातरात्रु के मंत्रियों ने यह दुःखद समाचार राजा को शीघ्र न सुनाया; क्योंकि हो सकता था कि इस दुःखद संवाद से उसके हृदय पर महान् श्राधात पहुँचता श्रीर वह मर जाता। पीछे, इस संवाद को सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ श्रीर उसने अपने दूतों को बुद्ध के भग्नावशेष का भाग लेने को भेजा। निर्वाण के दो मास बाद ही राज-संरच्चण मे बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद् हुई, जिसमें सम्मिलित भिच्छुओं की श्रजातशत्रु ने यथाशिक सहायता श्रीर सेवा की।

प्रसेनिजित् राजा के पिता महाकोशल ने विम्बिसार राजा को श्रपनी कन्या कोसल देवी क्याहने के समय उसके स्नानचूर्ण के मृल्य में उसे काशी गाँव दिया था। श्रजातशत्रु के पिता की हत्या करने पर कोसल देवी भी शोकाभिभूत होकर मर गई। तब प्रसेनिजित ने सोचा—में इस पितृ-घातक को काशी गाँव नहीं दूँगा। उस गाँव के कारण उन दोनों का समयस्समय पर युद्ध होता रहा। श्रजाशत्रु तहण था, प्रसेनिजित था बढ़ा।

श्रजातशत्रु को पकड़ने के लिए प्रसेनजित ने पर्वंत के श्रांचल में दो पर्वतों की श्रोट में मनुष्यों को छिपा श्रागे दुर्धत हैना दिखाई। फिर शत्रु को पर्वत में पा प्रवेश मार्ग को बन्द कर दिया। इस प्रकार श्रागे श्रौर पीछे दोनों श्रोर पर्वत की श्रोट से कूदकर शोर मचाते हुए उसे घेर लिया जैसे जाल में मछली। प्रसेनजित ने इस प्रकार का शकटन्युह बना श्रजातशत्रु को बन्दी किया श्रौर पुनः श्रपनी कन्या विजर कुमारी को भांजे से न्याह दिया श्रौर स्नानमूल्य स्वरूप पुनः काशी गाँव देकर बिदा किया?

बुद्ध की मृत्यु के एक वर्ष पूर्व श्रजातशत्रु ने श्रपने मंत्री वस्सकार की बुद्ध के पास भेजा कि लिच्छिवियों पर श्राक्रमण करने में मुफे कहाँ तक सफलता मिलेगी। लिच्छिवियों के विनाश का कारण (क॰ सं॰ २५७६ में ) वर्ष कार ही था।

धम्मपद टीका 3 के श्रनुसार श्रजातरात्रु ने ५०० निगन्थों की दुर्ग के श्राँगन में कमर भर गढ़े खोदकर गड़वा दिया श्रीर सब के सिर उत्तरवा दिये; क्यों कि इन्होंने मोगल्लान की हत्या के लिए लोगों को उकसाया था।

रिमथ का मत है कि अजातरात्र ने अपनी विजयसेना प्राकृतिक सीमा हिमाचल की तराई तक पहुँ नाई और इस काल से गंगा नदी से लेकर हिमालय तक का सारा भाग मगध के अधीन हो गया। किन्तु, मंजुश्री मून कलप के अनुसार वह श्रंग और मगध का राजा था और उसका राज्य वाराणसी से वंशाली तक फैला हुआ था।

<sup>1.</sup> बुद्ध निर्वाण के विभिन्न ४८ तिथियों के विषय में देखें, हिंदुस्तानी १६४८ ए० ४१-४६।

२. बदकी सुकर जातक देखें। व्यूह तीन प्रकार के होते हैं-प्रमध्यूह, चक्रव्यूह, शक्टब्यूह, शक्टब्यूह,

३. धम्मपद ३,६६, पालीशब्द कोष १,३४।

४. अर्जी हिस्ट्री आफ इंडिया ए० ३७।

**४. जायसवाल का इ**म्पीरियल हिस्ट्री पृ० १०।

# मृत्ति

पटने की दो मुर्तियाँ जो त्राजकल कलकत्ते के भारतीय प्रदर्शन-गृह में हैं तथा मथुरा पुरातत्त्व प्रदर्शन की पारखम मूर्ति, यन्नों की है ( जैसा कि पूर्व पुरातत्त्ववेत्ता मानते थे ) या शिशु नागवंशी राजाओं की है. इस विषय में बहुत मतभेद है। लोगों ने दूसरे मत का इस आधार पर खंडन किया है कि इन मूर्तियों पर राजाओं के नाम नहीं पाये जाते। श्रमियचन्द्र गांगुती का मत है कि ये मित्री पूर्वदेश के श्रिय मिणभद्र यक्त से इतनी मिलती-जुलती है कि यक्तों के सिवा राजाश्रों की मूर्ति हो ही नहीं सकतीं। जायसवाल के मत में इनके श्रज्ञर श्रतिप्राचीन हैं तथा श्रशोक कालीन श्रज्ञरों से इनमें विचित्र विभिन्नता है। श्रपित पारलम मूर्ति के श्रभिजेल में एक शिशुनाग राजा का नाम पाया जाता है. जिसके दो नाम कुणिक श्रीर श्रजातशत्र इसपर चत्कीर्ण हैं। श्रतः यह राजा की प्रतिमूर्ति है जो राजमूर्तिशाला में संप्रद के लिए बनाई गई थी। जायसवाल के पाठ श्रीर व्याख्या को सैद्वान्तिक रूप में हरप्रसाद शास्त्री. गौरीशंकर हीराचं र श्रोभा तथा राख। जदास बनर्जी इत्यादि धरंधरों ने स्वीकार किया। श्राधनिक भारतीय इतिहास के जन्मदाता विसेंट ऋ। थेर स्मिथ ने इस गहन विषय पर जायसवाल से एकमत प्रकट किया। स्मिथ के विचार में ये मूर्तियाँ प्राङ्मीर्य हैं तथा संभवतः वि० पू० ३५० के बाद की नहीं है. तथा इनके बत्कीर्ण श्रभिलेख उसी काल के हैं जब ये मूर्तियाँ बनी थीं। किन्तु, वारनेट. रामप्रसाद चन्दा का मत इस सिद्धान्त से मेल नहीं खाता। विभिन्न विद्वानों के प्राप्त विभिन्न पाठों से कोई श्रर्थ नहीं निकलता, किन्तु, जायसवाल का पाठ श्रत्यन्त सुबद है श्रीर इससे हमें शिशनागवंश के इतिहास के पुन:निर्माण में बड़ी सहायता मिलती है। हेमचन्द्र राय चौधरी के मत में इस प्रश्न को श्रभी पूर्णाब्य से सुलमा हुशा नहीं समभाना चाहिए। श्रभी तक जो परम्परा चली श्रा रही है कि ये मुत्तियाँ यत्तों की हैं. उसमें शंका यह है कि हमें इसका ज्ञान नहीं है कि ये यत्त कीन थे, यद्यपि मंजुश्रीमूलकलप कनिष्क श्रीर उसके वंश जों की यत्त बतलाता है। किन्तु यह वंश प्रथम शती विकम में हुआ और इन मूर्तियों पर उत्कीर्ण अन्तर श्रीर उनके पालिश से स्पष्ट है कि ये मुर्तियाँ प्राङ्मीर्य काल की हैं।

जायसवाल 3 के अनुसार अजातरात्रु की इस मूर्ति पर निम्नलिखित पाठ ४ उत्कीर्ण हैं। निभद प्रदेनि अजा (ा) सत्तु राजो (सि) (ि) र कुनिक से विक्षे नगो मगव नाम् राज ४ २० (थ) १० (द) द (हिया हि)।

इसका अर्थ होता है निमृत प्रयेनि अजातशत्रु राजा श्रो कृष्णिक सेविसनाग मगधानां राजा २४ (वर्ष ) = मास १० दिन (राज्यकाल )।

- १. माडने रिब्यू, श्रक्टूबर, १६१६।
- २. जर्नेल डिपार्टमेन्ट श्राफ लेटसै भाग ४, ए० ४७—५४ 'चार प्राचीन यत्रमूर्तियाँ।
- ३. ज॰ वि० उ० रि० सो० भाग ४ पृ० १७३ श्राजातशत्रु कुणिक की मूर्ति।
- ४. वागेल के अनुसार इसका पाठ इस प्रकार है। (नि) भदुपुगरिन (क) ग अथ'''पि कुनि (क) ते वासिना (गो मित केन) कता। स्टेन कोनो पदता है—

भी भद पुरा रिका ग राज अथ हेते वा नि ना गोमतकेन कता ।

स्त्रर्गवासी श्रे ियक का वंशज राजा श्रजातशत्रु श्री कुणिक मगध-वासियों का सेवसिनागवंशी राजा जिसने २० वर्ष मास १० दिन राज्य किया।

यदि हम इस श्रमिलेख में बुद्ध संवत् मानें तो यह प्रतीत हो ता है कि श्रजातरात्र ने भगवान बुद्ध का श्रदीम भक्त होने के कारण इस मृत्तिं को श्रपनी मृत्यु के कुछ वर्ष पहले ही बनवाकर तैयार करवाया और उपयुक्त श्रमिलेख भी उसकी मृत्यु के बाद शीघ ही उत्कीर्ण हुआ। के सं० (२५५० + २४) २५०२ का यह श्रमिलेख हो सकता है, यदि हम बुद्धनिर्वाण में २४ वर्ष जोड़ दें। और २५०२ में श्रजातशत्र का राज्य समाप्त हो गया। श्रतः हम कह सकते हैं कि उत्कीर्ण होने के बाद के लं २५०३ में यह मृति राजमृत्तिशाला में भेज दी गई। संभवतः, किनष्क के काल में यह मृत्ति मथुरा पहुँची; क्योंकि किनष्क श्रपने साथ श्रनेक उपहार मगध से ले गया था।

#### राज्यकाल

ब्रह्माएड श्रौर वायुपुराण के श्रनुसार श्रजातशत्रु ने २५ वर्ष राज्य किया जिसे पार्जिटर स्वीकार करता है।

मत्स्य, मह।वंश श्रीर बर्मा परम्परा के श्रनुसार इसने कमश: २७,३२ श्रीर ८५ वर्ष राज्य किया। जायसवाल ब्रह्माएड के श्राधार पर इसका राज्य वर्ष ३५ वर्ष मानते हैं; किन्तु हमें उनके ज्ञान के स्नोत का पता नहीं। हस्तिलिखित प्रति या किन्न पुराण संस्करण में उन्हें यह पाठ मिला? किन्तु, पाजिटर द्वारा प्रस्तुत किलिपाठ में उल्लिखित किसी भी हस्तिनिपि या पुराण में यह पाठ नहीं निकता। श्रजातशत्रु ने ३२ वर्ष राज्य किया; क्योंकि बुद्ध का निर्वाण श्रजातशत्रु के श्राठवें वर्ष में हुत्रा श्रीर श्रजातशत्रु ने श्रपनी मूर्ति बुद्धिनिर्वाण के २४वें वर्ष में बनवाई श्रीर शोघ ही उसकी मृत्यु के बाद उसपर श्रीभतेख भी उत्भीर्ण हुआ। इसने क० सं० २५५० से २५६२ तक राज्य किया।

त्रार्थमंज्ञश्री मूलकलन के अनुसार अजानशत्रु की मृत्यु अर्द्ध रात्रि में गात्र ज रोग (फोड़ों) के कारण २६ दिन बीमार होने के बाद हुई। महावंश श्रम सं कहना है कि इसके प्रत ने इसका वध किया।

## ७. दर्शक

धीतानाथ प्रधान दर्शक को छाँउ देते हैं; क्योंकि बौद्ध श्रीर जैन परम्परा के श्रनुसार श्रजातशत्रु का पुत्र तथा उत्तराधिकारी उदयी था न कि दर्शक। किन्तु, दर्शक का वास्तविक श्रस्तित्व भास के (विक्रम पूर्व चौथी शती) स्वप्रवासवदत्तम् से लिख है। जायसवाल के मत में पाली नाग दासक ही पुराणों का दर्शक है। विनयपिटक का प्रधान दर्शक दिल्ल बौद्ध साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है श्रीर यह श्रपने नाम के श्रनुहप राजा दासक का समकालीन है। इस श्रम से दूर रहने के लिए प्राचीन लेखकों ने राजाश्रों को विभिन्न बताने के लिए उनका वंश नाम भी इन राजाश्रों के नाम के साथ जोड़ना श्रारम्भ किया श्रीर इसे शिशुनागवंशी नागदासक कहने लगे। तारानाथ की वंशावली में यही दर्शक श्रजातशत्रु का पुत्र सुबाहु कहा गया है। इसने वायु, मत्स्य, दीपवंश श्रीर बर्मा परम्परा के श्रनुसार कमशः २५,३५,२४ तथा ४ वर्ष

१. कनिष्क का काल, किबसंवत् १७४४, श्रनात्स मंडार इंस्टीटयूट देखें।

२. श्रायमंज्ञश्री मूलकल्प १२७-८।

राज्य किया। सिहल परम्परा में भूल से इस राजा की मुगड का पुत्र कहा गया है तथा बतलाया गया है कि जनता ने इसे गद्दी से हटाकर सुसुनाग की इसके स्थान पर राजा बनाया।

भएडारकर भी दर्शक एवं नागदासक की समता मानते हैं; किन्तु वह भास के कथानक को शंका की हिन्द से देखते हैं। क्योंकि यदि उदयन ने दर्शक की बहन पद्मावती का पाणिप्रहण किया तो उदयन श्रवश्य ही कम से कम ५६ दर्ष का होगा; क्योंकि उदयन श्रजातशत्रु का पुत्र था। किन्तु, यदि एक ६० वर्ष के बृद्धे ने १६ वर्ष की सुन्दरी से विवाह किया तो इसमें कोई श्राश्चर्य नहीं। राजा प्रसेनजित श्रजातशत्रु से युद्ध करके रणभूमि से लौटता है श्रौर एक सेठ की सुन्दरी पोडशी कन्या का पाणिपीडन करता है जो स्वेच्छा से राजा की संगिनी होना चाहती थी। दर्शक श्रजातशत्रु का कनिष्ठ श्रोता था तथा पद्मावती दर्शक की सबसे छोडी बहन थी।

### ८. उदयी

महावंश के श्रतुसार श्रजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदियभद्र ने की। किन्तु स्थिवि-रावली चिरित कहता है कि श्रपने पिता श्रजातशत्रु की मृत्यु के बाद उदयी को घोर पश्राताप हुआ। इसलिए उसने श्रपनी राजधानी चम्पा से पाटलिपुत्र को बदल दी। श्रजातशत्रु से लेकर नागदासक तक पितृहत्या की कथा केवल श्रजातशत्रु के दोष को पहाड़ बनाती है। किन्तु, स्मिथ पार्थिया के इतिहास का उदाहरण देता है जहाँ तीन राजकुमारों ने गद्दी पर बैठकर एक दूसरे के बाद श्रपने-श्रपने पिता की हत्या की है, यथा—श्रोरोडस, फाउस चतुर्थ तथा फाटस पंचन।

अजातरात्र के बाद उदयी गद्दी पर न बैठा। अतः उदयी के लिए अपने पिता अजात-रात्र का वथ करना असंभव है। गर्गसंहिता में इसे धर्मात्मा कहा गया है। वायुपुराण की पुष्टि जैन परम्परा से भी होती है जहाँ कहा गया है कि उदयी ने अपने राजकाल के चतुर्थ वर्ष में कि संग रहिता में पाटलीपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। राज्य के विस्तार हो जाने पर पाटलिपुत्र ऐसे स्थान को राज्य के केन्द्र के लिए चुनना आवश्यक था। अपितु पाटलिपुत्र गंगा और शोण के संगम पर होने के कारण व्यापार का विशाल केन्द्र हो गया था तथा इसकी महत्ता युद्ध कौशत की दृष्टि से भी कम न थी; क्योंकि पाटलिपुत्र को अधिकृत करने के बाद सारे राज्य को हृदय लेना सरल था। इस राजा को एक राजकुमार ने भिन्तुक का वेष धारण करके वध कर दिया; क्योंकि उदयी ने उस राजकुमार के पिता को राजच्युत किया था। वायु, ब्रह्म और मतस्यपुराण के अनुसार इसने ३३ वर्ष राज्य किया। बौद्ध साहित्य में इसे उदयिभद्र कहा गया है और राजकाल १६ वर्ष बताया गया है। अनिरुद्ध और सुराङ दो राजाओं का काल उदयी के राजकाल में सम्मिलत है। क्योंकि पुराणों में इसका राज वर्ष ३३ वर्ष

१. कारमाइकल लेक्चर्स, पृ • ६६-७०।

२. जातक ३-४०५--- ६।

३. श्रजी हिस्ट्री द्याफ इंग्डिया ( चतुर्थं संस्करण ) पृ॰ ३६ टिप्पणी २।

तथा पाली साहित्य में १६ वर्ष ही है। ३३ वर्ष राजवर्ष संख्या का विवरण इस प्रकार है।

| उदयी                      | १६ वर्ष     |
|---------------------------|-------------|
| <b>স্ম</b> নিহ <b>ত্ত</b> | ٤,,         |
| <b>मु</b> गड              | ¤ "_        |
|                           | फुल ३३ वर्ष |

बौद-धर्म के प्रति इसकी प्रवणता थी श्रीर इसने बुद्ध की शिचाश्रों की लेखबद्ध करवाया।

# मृत्ति

राजा उदयी की इस मूर्ति से शान्ति, सौम्यता एवं विशालता श्रव भी टपकती है श्रीर यह प्राचीन भारतीय कला के उच्च श्रादशों में स्थान पासकती है। विद्वज्ञगत् स्वर्गीय काशीप्रसाद जायसवाल का चिर ऋणी रहेगा; क्योंकि उन्होंने ही इस मूर्ति की ठीक पहचान की जो इतने दिनों तक श्रज्ञात श्रवस्था में पदी भी।

ये तीनों म्तियाँ ४ एक ही प्रकार की हैं, छुचार बनी हैं तथा साधारण व्यक्तियों की श्रपेचा लम्बी हैं। ये प्रायः सजीव मातूम होती हैं। केवत देतम्ति की तरह श्रादर्श रूपिणी नहीं। श्रतः ये यच्च की म्तियाँ नहीं हो सकतीं। कालान्तर में लोग इसका ज्ञान भूल गये तो श्रम से इन्हें यच्च म्ति मानने लगे। कम-से-कम एक को लोगों ने इतिहास में निन्दवद्ध न के नाम से स्मरण रखा, यदापि यच्च सूची में इस नाम का कोई यच्च नहीं मिलता।

जायसवाल का पाठ इस प्रकार है —

भगे श्रचो छोनीधीशे

( भगवान श्रज क्रोणी श्रधीश ) पृथ्वी के स्वामी राजा श्रज या श्रजातशत्रु।

स्थपित शास्त्र-विदों के अनुसार राजा उदयी की दो ठुड्डियाँ थीं। वह बालों को ऊपर चदाकर सँवारता था और दाढ़ी-मूँछ सफाचट रखता था। मूर्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि वह छ: फीट लम्बा था। पुरागों में इसे अजक या अज भी कहा गया है। अज या उदयी दोनों का अर्थ सूर्य होता है। इस मूर्ति में श्रुगार के प्राय: सभी चिह्न पाये जाते हैं जो कात्यायन ने बात्यों के लिए बतलाये हैं।

- १. जायसवाल का एम्पिरियल हिष्टी पृ० १०।
- २. कनिचम का श्रारिकयोजाजिकल सर्वे रिपोर्ट, भाग ६४ पृ० र-३।
- ३. ज॰ वि॰ उ॰ रि॰ सो॰ भाग ४।
- थ. भारतीय मूर्तिकला रायकृष्णदास रचित, काशी, १६६६ वै० सं०, पृ०१४-१४।
- १. वारनेट पढ़ता है। भगे अचे छुनिवि के। किन्तु इसके अर्थ के विषय में मौन है। रामप्रसाद चन्दा पढ़ते हैं। भ (१) ग अच्छु निविक। इसका अर्थ करते हैं। आसंख्य धन का स्वामी अर्थात् वैश्रवण या छुनेर । (देखें इणिडयन एँटिकरी) १६१६, पृ० २८। रमेशचन्द्र मलूमदार पढ़ते हैं—गते (मखे १) खेच्छुई (वि) ४०.४। (खिच्छुवियों के ४४ वर्ष व्यतीत काला) देखें इणिडयन एँटिकरी १६१६ पृ० ३२१।
- ज० वि० उ० रि० सो० १६१६ पृ० ४४४-४६ हरप्रसाद शास्त्री का जेल
   शिशुनाग मूर्तियाँ।

## ९. अनिरुद्ध

महावंश के श्रनुसार श्रनिरुद्ध ने श्रपने पिता उदयी भहक का वध किया श्रौर इसका वध मुगड ने किया। महावंश में सुसुनाग का राजकाल १८ वर्ष बताया गया है, यद्यपि दीपवंश में १० वर्ष है। इन १८ वर्षों में श्रनिरुद्ध के ८ वर्ष सिन्निहित है। यह श्रनिरुद्ध तारानाथ की वंशावली में महेन्द्र है, जिसका राजवर्ष ६ वर्ष बताया गया है।

## १०. मुण्ड

श्रंगुत्तर निकाय में इसका राज्य पाटलिपुत्र में बताया गया है। श्रतः यह निश्चय पूर्वक उदयो के बाद गद्दी पर बैठा होगा। इसने पाटलिपुत्र नगर की नींव डाली। श्रपनी स्त्री भद्दा के मर जाने पर यह एकदम हताश हो गया और रानी का मृत शरीर इसने तैल में डुबा कर रक्खा। राजा का कीषाध्यन्न डिंभक नारद को राजा के पास ले गया और तब इसका शोक दूर हुआ। इसे गद्दी से हटाकर लोगों ने निन्दिवर्द्धन ( = कालाशोक ) को गद्दी पर बिटाया; क्योंकि तारानाथ स्पष्ट कहते हैं कि चमस ( = मुगड ?) के १२ पुत्रों को ठुकरा कर चम्पारण का कामाशोक मगध का राजा चुना गया। इसने किल-संवत् २६४२ से क० स० २६५० तक, सिर्फ आठ वर्ष, राज्य किया।

# ११. निदवर्द्ध न

यही निन्दिवर्द्धन काताशोक है; क्योंकि पाती साहित्य के आधार पर द्वितीय बौद्ध परिषद् बुद्ध निर्वाण के १०० वर्ष बाद कालाशोक की संरच्चकता में हुई जो निन्दवर्द्धन के राजकाल में पड़ता है। केवल तिब्बती परम्परा में ही यह परिषद् बुद्ध-निर्वाण संवत् १६० में बताई गई है। श्रिपतु तारानाथ का कहना है कि यशः ने ७०० भिन्तुओं को वैशाली के 'कुम्रुमपुर' विहार में बुलाकर राजा नन्दी के संरच्चण में सभा की। पाली प्रन्थों में राजा को कालाशोक कहा गया है तथा तारानाथ उसे नन्दी कहते हैं। संभवतः, वर्द्धन (बढ़ानेवाला) उपाधि इसे इतिहासकारों ने बाद में दी। हेमचन्द्र कहते हैं कि उदयी के बाद नन्द गही पर बैठा श्रीर इसका श्रिभिषेक महानिर्वाण के ६०वें वर्ष में हुआ। इस कारण निर्द्धिक का राज्याधिकार किलासंवत् (२५७४ +६०) = २६३४ में श्राप्त हुआ तथा उदयी का राज्यकाल क० सं० २६३२ में समाप्त हो गया। यदि हम श्रीनरुद्ध श्रीर मुरुड का श्रिस्तित्व न मानें तो भी यह कहा जा सकता है कि निस्दिद्धन महावीर-निर्वाण के लगभग ६० वर्ष बाद ही राज्य करने लगा।

यह द्वितीय परिषद् वैशाली में बुद्ध-निर्वाण के १०३ वर्ष बाद क॰ सं॰ २६६१ में हुआ जिसमें पाषिएडयों की पराजय हुई। दिग्यावदान में इसे सह्लिन ( = संहारिन = नाश करनेवाला) कहा गया है। यह तारानाथ के दिये विशेषण से मिलता है; क्योंकि इसे अनेक जीवों का विनाशक बताया गया है।

काशीप्रसाद जायसवाल के मत<sup>२</sup> में मुगड श्लौर श्रनिरुद्ध नन्दी के बड़े भाई थे। भागवत पुराण इसे पिता के नाम पर श्रजेय कहता है। मत्स्य श्लौर ब्रह्मागड में इसकी राज्य-वर्ष-संख्या

१. सहावंश ४-७।

२. ज॰ वि॰ ड॰ रि॰ सो॰ भाग ४ पृ॰ ६८।

गोल-मटोल ४० वष दी गई है। किन्तु वायु इसका भुक्तवर्ष काल ४२ वर्ष देता है, जिसे श्रसम संख्या होने के कारण में स्वीकार करने के योग्य समभता हूँ।

# मृत्ति

इसकी मूर्ति पर निम्नलिखित पाठ उत्कीर्ण पाया जाता है-'सप खते बट निन्द' (सर्वज्ञत्र वर्त नन्दी )— सभी चित्रियों में प्रमुख निन्द । सम्राट् नन्दी उदयी की श्रपेचा कुछ लम्बा, मोटा, चौड़ा श्रीर तगड़ा था। वर्त का श्रर्थ लोहा भी होता है श्रीर संभव है कि यह उपाधि उसके माँ-बाप ने इसकी शारीरिक शिक्त के कारण दी हो। मूर्ति से ही इसकी विशाल शिक्त तथा लोहे के समान इसका शारीर स्पष्ट है।

### अभिलेखों की भाषा

इन तीनों श्रभिलेखों की भाषा को श्रत्यन्त लघु होने पर भी पाली धर्मप्रन्थों की प्रचित्तत भाषा कह सकते हैं। श्रतः एक देशीय भाषा ही (जिसे पाली, प्राकृत, श्रपश्रंश या मागधी जो भी कहें) शिशुनाग राज्यश्रों की राजभाषा थी न कि संस्कृत। राजशेखर (नवमशती विक्रम) भी कहता है कि मगध में शिशुनामक राजा ने श्रपने श्रन्तः पुर के लिए एक नियम बनाया, जिसमें श्राठ श्रद्धर कठिन उच्चारण होने के कारण छाँट दिये गये थे। ये श्राठ श्रद्धर हैं—ट, ठ ह, द, श्र, स, ह तथा च।

१. राखाखदास बनर्जी 'य' के बदले 'ब' पड़ते हैं। ज ० वि० उ० रि० सो० भाग ४, पृ● २११।

रामप्रसादचन्दा पदते हैं यसें स (१) वर्त निन्द् । इधिडयन ऐंटिक्रोरी, १६१६, ए० २७ ।

रमेशचन्द्र मजुमदार पढ़ते हैं — यखे सं विजिनम्, ७० यच की मूर्त्ति जो विजयों के ७० वें वर्ष में बनी।

श्रतः यह श्रभिलेख खृष्ट संवत् १८० (११० +७०) का है। (हेम चन्द्र राय का डायनेस्टिक हिस्ट्री श्राफ नदंने इिषडया, भाग, १ ए० १८८)। मजुमदार श्रोर चन्दा के मत में ये मृत्तियाँ कुषाण काल की हैं (इिषडयन एंटिक री १६०६, ए० १६-१६)। लिच्छित संवत् का श्रारंभ खृ० सं० ११० से मानने का कोई कारण नहीं दील पड़ता; किन्तु यदि हम लिच्छिती संवत् (यदि कोई ऐसा संवत् प्रचलित था जो विवादास्पद है) लिच्छिती-विनाश-काल से क० सं० २५७६ से मानें तो कहा जा सकता है कि नन्दिवद न की मृत्ति क० सं० २५६६ की है तथा उदयी की मृत्ति क० सं० २६२० की है। इस कल्पना के श्रनुसार ये मृत्तियाँ निश्चित रूप से प्राङ्मीय काल की कही जा सकती हैं। २. जनल श्रमेरिकन श्रोरियटल सोसायटी १६६५, ए० ७२ हरितकृत्वा देव

का जेख ।

३. काम्यमीमांसा ए० १० ( गायकवाद श्रोरियटख सीरीज )।

# १२, महानन्दी

भविष्य पुराण में इसे महानन्दी कहा गया है श्रीर कात्यायन का समकालीन बताया गया है। तारानाथ कहते हैं कि महापद्म का पिता नन्द, पाणिनि का मित्र था तथा नन्द ने पिशाचों के राजा फिलु की भी श्रपने वश में किया था। श्रतः हम कह सकते हैं कि महानन्दी का राजनीतिक प्रताप सुदूर पश्चिम भारत की सीमा तक विराजता था श्रीर तच्चिशा तथा पाटि तपुत्र का सम्बन्ध बहुत ही प्रगाढ था। इसके राजकाल में पाटि तपुत्र में विद्वानों की परीचा होती थी।

दिन्यावदान में सहितिन् के बाद जो तुलकुचि नाम पाया जाता है, वही महानन्दी है। दिन्यावदान के छन्द प्रकरण में इसे तुरकुरि लिखा गया है। इसका संस्कृत रूपान्तर तुरकुडि ही हो सकता है, जिसका प्रार्थ होता है फुर्तीता शरीरवाला। हो सकता है कि यही इसका लड़कपन का नाम हो या उसके शरीर गठन के कारण ऐसा नाम पड़ा हो। इसने ४३ वर्ष तक क० सं० २६६२ से २०३५ तक राज्य किया।

महाभारत युद्ध के बाद हम सर्वत्र छोटे-छोटे राज्यों को बिखरा हुआ पाते हैं। उस महायुद्ध से साम्राज्यवाद को गहरा धका लगा था। मगध में भारतयुद्ध के बहुत पहले ही राजत्व स्थापित हो चुका था और युद्ध के एक सहस्र वर्ष से अधिक दिनों तक वह चलता रहा, जो दिनानुदिन शिक्षशाली होता गया। पार्श्ववत्तां राजाओं को गुन्चलकर साम्राज्य स्थापित करने की मनोवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। शासकों को अपने छोटे राज्य से संतोष नहीं दिखाई देता, किन्तु, सतत युद्ध और षड्यंत्र चलता हुआ दीख पड़ता है। सीमाएँ परिवर्तित होती रहती हैं, राजाओं का वध होता है और कभी-कभी गणराजों के नेता अधिक शिक्षशाली राजाओं के अदयाचार से अपनी रचा के लिए संघ बनाते हैं। किन्तु, महाशिक्षशाली राजाओं का सामना करने में वे अपने को निर्वल और अपनर्थ पाते हैं। कालान्तर में नन्द प्रायः सारे भारत का एकच्छित्र सम्राट् हो जाता है और अनेक शितयों तक केवल मगध-वंश ही राज्य करते हुए प्रसिद्ध रहता है।

<sup>1.</sup> भविष्य पुराया २-४-१०।

२. अपने तथा शत्रुके भिन्न, अभिन्न और उदाक्षीन इस प्रकार छुत्रों को भिदाने के उपाय का नाम पद्यंत्र पदा।

# षोडश म्रध्याय

### नन्द-परीचिताभ्यन्तर-काल

निम्नलिखित श्लोक प्राय: सभी ऐतिहासिक पुराणों में कुछ पाठ-भेद के साथ पाया जाता हैमहापद्मा भिषेकान्तु र जन्म यावत् उपरीच्तितः ।
श्रारभ्य भ भक्तो जन्म यावन्नन्दा-भिषेचनम्
एतद् वर्ष हहा तु शतं अवहारोत्तरम् ।

(विष्णुपुराण, ४।२४।३३ ; श्रीमद्भागवत १२।२।३६ )

पार्जिटर महोदय उपयुक्त श्लोक के चतुर्थपाद में 'होर्यपञ्चाशदुत्तरम्' पाठ स्वीकर करते हैं, और इसका अर्थ करते हैं '— 'श्रब महापद्म के अभिषेक और परीक्तित् के जन्म तक यह काल सचमुच १०४० वर्ष जानना चाहिए'।

उपर्युक्त रलोक महाभारत-युद्ध तिथि निश्चित करने के लिए इतिहासकारों की एक पहेली है। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु कौरवों और पाएडवों के बीच युद्ध में अंत तक लबता हुआ वीराति की प्राप्त हुआ। परीचित उसका पुत्र था। इसी युद्ध के समय अभिमन्यु की भार्या उत्तरा ने शोक के कारण गर्भ के छठे मास में ही अपने प्राणपित की मृत्यु सुनकर परीचित को जन्म दिया। इस अभिमन्यु की, सात महारिथयों ने मिलकर छल से वध किया। अभिमन्यु की दुखद मृत्यु की कथा हिंदुओं में प्रसिद्ध हो गई। श्रीकृष्ण ने अपने योगबल से परीचित्त को जीवित किया। अतः दो प्रसिद्ध घटनाएँ—परीचित्त का जन्म और धर्मावतार युधिष्ठर का राज्याभिषेक-

यह पाठ मस्त्य, वायु श्रौर असायड में पाया जाता है। मस्त्य-महानन्द, वायु-महादेव = महापन्न।

२. ब्रह्मायड-चेकान्तम् ।

३. इसी प्रकार मत्स्य, वायु, ब्रह्मायड-जन्मया वत्।

४. यह पंक्ति विद्णु भीर भागवत में है-यथा, श्रारभ्यभवतो ।

५. सरस्य, एव ; एक. एन सरस्य, एकं ; विष्णु इत्यादि, एतद के रोमन संकेताकर पार्जिटर के प्रनथ में व्याख्यात है।

**६. सी, इ**, एख, एन मत्स्य, एव ; बी मतस्य, एक ।

७. भागवत शतं ; j भागवत चतम् ।

म. वायु, ब्रह्मायड, सी, इ, जे मरस्य, शतोत्तरम्; बी, मरस्य, शतोत्रयम्; बी, यू, मरस्य, बी,ए, विष्णु पञ्चशतोत्तरम् । किन्तु ऐ वायु, विष्णु, भागवत, पञ्चदशोत्तरम् ।

व. 'दि पुराय टेक्स्ट भाफ दि डायनेस्टीज भाफ किलएज' पार्जिटर सम्पादित,
 भाक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १६१३, ए० ७४।

ऐतिहासिक तिथि निश्चित करने के लिए श्रत्यन्त उपयुक्त हुई'। उपर्युक्त श्लोक का श्रर्थ विभिन्न विद्वानों ने ४१४,४५०,८४०,६४१,१०१४,१०४०,११९०,११८०,११८०,१४०० श्रीर २४०० वर्ष किया है।

### पाजिटर का सिद्धान्त और सरकार की व्याख्या

डाक्टर स्विमलचन्द सरकार पार्जिटर के शिष्य रह चुके हैं। इसी पार्जिटर ने 'कलियुगवंश' का सम्पादन किया। श्रपने श्राचार्य के सिद्धान्त की पुष्ट करने के लिए श्राप कडते हैं कि तृतीय पाद में 'सहस्र तु' को सहस्राई' में पारिवर्तित कर दिया जाय क्योंकि ऐसा करने से पार्जिटर की तिथि ठीक बैठ जाती है, श्रान्यथा 'तु' पारपूर्ति के सिवा किसी कार्य में नहीं श्राता श्रीर 'तु' के स्थान में 'श्रर्द्ध' कर देने से पादपूर्ण भी हो जाता है श्रीर पार्जिटर के श्रतकृत महाभारत युद्ध की तिथि भी श्रयेण ठीक हो जाती है। इस कल्पना के आधार पर परीचित का जन्म या महाभारत श्रथवा महाभारतयुद्ध का प्रारंभ कलि-संवत् २१७१ या विकाम पूर्वे ८७३ ( ३५८ + ५१५ ) या कलि-संवत् २०३६ श्रथवा विक्रम पूर्व ६०८ ( ३५८ + ५५० ) में हन्ना। क्योंकि नन्द का श्रमिषेक वि० प्० ३५ में हुआ। इस के लिए डाक्टर सरकार समकालिक राजाओं के विनाश के लिए १० वर्ष अलग रखकर नन्दों का काल १०० वर्ष के बद्ते ६० वर्ष मानते हैं, यद्यपि उनके गुरु पाजिटर महोदय २० वर्ष अलग रख कर नन्दों का भोगकाल ८० वर्ष ही मानते हैं। इस विद्धान्त के माननेवाले चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण-काल खि पू ३२५ या विकम पूर्व २६८ वर्ष मानते हैं। २६८ में ६० योग करने से ३५८ वर्ष वि० पू० श्रा जाते हैं, जब नन्द का श्रभिषेक हुन्ना। पार्जिटर के श्रनुसार महाभारत का युद्ध वि॰ पु॰ ८७३ में हुआ। अतः यद्यपि डाक्टर सरकार के पाठ भेद करने से हम पाजिटर के नियत किये हुए महाभारतयुद्ध काल के समीप पहुँच जाते हैं। यथा - त्रि॰ पू॰ द॰३ या ६० म, तथापि हम उनके शिष्य का पाठ-परिवर्तन स्वीकार नहीं कर सकते; क्योंकि ऐसा पाठ मानने के लिए हमारे पास कोई भी हस्तिलिपि नहीं और हमें अपने सिद्धान्तों को सिद्ध करने के लिए पाठ-भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा पाठभ्रष्ट करनेवाजा महापातकी माना गया है। अपितु जब प्राकृत पाठ से ही युक्त अर्थ निकल जाय तो इम व्यर्थ की खींचातानी क्यों करें ? उनके श्रतुसार 'सहस्रार्द्ध' का अर्थ ४०० हुआ और 'पष्टचोदशोत्तरं' का अर्थ १४ या पष्टचाशदुत्तरं' का ५० हुआ, इस प्रकार इसका अर्थ ५१५ या ५५० हुआ।

# ८५० वर्ष का काल

स्वर्गीय डा॰ शामशात्री वहते हैं कि परीचित् श्रीर नन्द का श्राभ्यन्तर काल मत्स्य पुराण के श्रनुसार १५० वर्ष कम एक सहस्रवर्ष है, श्रथवा ८५० वर्ष (विलसन-श्रनुदित विच्णु पुराण', भाग ३।२५, प्र॰ २३०) संभवत: इस पाठ में 'श्रेयं' के स्थान पर 'न्यून' पाठ हो, किन्तु इससे वंश-वर्ष-योग ठीक नहीं बैठता।

१. पटना कालिज के भूतपूर्व अध्यापक।

२. गवायनम् -- वैदिकयुग, मैसूर, १६०८ ए० १४१।

### जायसवाल की व्याख्या

डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल के विचार से जहाँ पुराणों में नंदाभिषेक वर्ष के संबंध में महाभारत युद्ध तिथि की गणना की गई है। वहाँ अंतिम नन्द से तारपर्य नहीं; किन्तु महानंद से तारपर्य है। यह अभ्यंतर काल १०१५ वर्षों का है। वायु और मत्स्यपुराण में कमशः महादेव और महापद्म के अभिषेक काल तक वह अभ्यंतर १०५० वर्षों का है (वायु ३०।४०६, मत्स्य २०३।३५)। अतः यह स्पष्ट है कि परीचित् और महापद्म के तथा परीचित् और नंद के आभ्यंतर काल से परीचित् और महापद्म का आभ्यंतर काल अधिक है (१०५० और १०१५)। अतः नन्द, महापद्म के बाद का नहीं हो सकता; किन्तु नन्दवंश के आदि का होना चाहिए। वेंक्टेश्वरप्रेस के ब्रह्माएड पुराण के संस्करण में नंद के स्थान पर महानद पाठ है (ब्रह्माएड ३।०४।२२६)। अतः ब्रह्माएड, विष्णु और भागवत पुराणों में महानंद के अभिषेक कालतक आभ्यंतर काल १०१५ वर्ष और वायु (= महादेव) और मत्स्य पुराणों में (= महापद्म) महापद्म कालतक १०५० वर्ष बतलाया गया है।

### वियोग की व्याख्या

श्रतः दोनों राजाश्रों के श्रभिषेक काल में ३५ वर्ष का अन्तर है (१०५०-१०१५)। पुराणों में महानन्द का भोगकाल ४३ वर्ष दिया गया है—स्मरण रहे, महानन्द पाठ कहीं भी नहीं है, इस पाठ को बतात जायसवाल ने बिना किसी श्राधार के मान लिया है। विभिन्न पाठ है—महानंदी (एन मतस्य), महिनंदी (एफ वायु), या सहनंदी (ब्रह्माएड)। जायसवाल श्राठ वर्षों को व्याख्या दूसरे ही प्रकार से करते हैं (४३-३५ = ६)। वह कहते हैं कि महापद्म श्राठ वर्षों तक श्रभिभावक के रूप में सच्चा शासक रहा। वह मतस्य के 'महापद्माभिषेकात' का श्रर्थ करते हैं महापद्म का श्रभिभावक के रूप में श्रभिषेक, न कि राजा के रूप में। श्रपित, वह महानंद को नंद द्वितीय कहकर पुकारते हैं, श्रीर प्रस्का राज्यारोहण कलिसंवत २६६२ में मानते हैं। श्रतः—

नंद द्वितीय, राज्यकाल ३५ वर्ष, कलिसंवत् २६६२ से २७२७ कलिसंवत् तक ; नंदनृतीय नंद चतुर्थ राज्य काल ८ वर्ष, कलिसंवत् २७२७ से २७३५ क०सं० तक; स्रामस्रावयस्क

नंद पंचम = महापद्म, राज्यकाल २ वर्ष, कि सं २७३५ से कि सं २७६३ तक ; नन्द षष्ठ (= सुमाल्य लोभी ) राज्यकाल १२ वर्ष, कि सं २७६३ से कि सं २७७५ तक।

डाक्टर जायसवाल पश्चाद् महाभारत बृहद्वथ वंश के लिए केवल ६६७ वर्ष मानते हैं, ययपि मेरे श्रनुसार उनका काल १००१ वर्ष है। वे शिशुनाग वंश को बाईदर्थों का उत्तरा-धिकारी मानते हैं जो श्रयुक्त है। पुराणों में शिशुनाग राजाश्रों का काल ३६२ वर्ष है। जायसवाल जी ३६१ वर्ष ही रखते हैं, तथा जिस राजा के श्रामिषेक्त का उल्जेख किया है, उन्ने वे नंद वंश का नहीं, किन्तु शिशुनागवंश का राजा मानते हैं। सभी पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि महानंद या महापदा नंदवंश के प्रथम सम्राट का द्योतक है, जिसने श्रपने सभी समकालिक

१ 'जनेव बिहार एँड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी,' भाग १, ए० १०६।

नृपों का नाश किया और श्रपने आठ पुत्रों के साथ मिलकर जिसके वंश ने १०० वर्ष राज्य किया।

किन्तु सबसे श्राश्चर्य की बात है श्राभभावक का श्राभिषेक। भला श्राज तक किसी ने श्राभभावक के श्राभिषेक को भी सुना है, तथा भुक्त राजकाल-गणना में श्राभभावक काल भी सम्मिलित किया जाता है? क्या संसार के इतिहास में ऐसा भी कोई उदाहरण है जहाँ श्रावयस्क के श्राभभावक-काल को उसके भुक्तराज काल से श्रालग कर दिया गया हो? तथाकथित श्रावयस्क राजा के संबंध में श्राभभावक-काल मानने का हमारे पास क्या प्रमाण है, जिसके श्राधार पर श्रावयस्क श्रामानक चतुर्थ के काल में श्राभभावक काल माना जाय? इस सूचना के लिए डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल की विचारधारा जानने में हम श्रासमर्थ है।

# मुखोपाध्याय के २५०० वर्ष

श्रीधीरेन्द्रनाथ मुलोपाश्याय इसका श्रर्थ २५०० (१००० +१५००) वर्ष करते हैं। वह श्रपना श्रर्थ बोङिलिश्रन पुस्तकालय के मत्स्यपुराण की एक हस्तिनिष के श्राधार पर करते हैं, जो पार्जिटर की सूची की नं० ६५ बी मत्स्य है। यहाँ मुलोपाध्याय के श्रनुसार पाठ इस प्रकार है —

'एवंवर्षं सहस्र'त, ज्ञेयं पम्बशतत्रयम्'।

त्रत: पश्चशतत्रयं का अपर्थ १,५०० (५०० × ३) हुआ। वह नन्द का अभिषेक किल संवत् २,५०० में मानते हैं, अथवा बि० पू० ५४५ (३,०४४ — २,५००) या खि० पू० ६०२ में।

चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्यारोह्ण-काल क० सं० २००६ है। नन्द्वंश ने १०० वर्ष राज्य किया, श्रतः नन्द का श्राधिरोहण काल क० सं० २६०६ है। नन्द्वंश के पूर्विधिकारी शिशुनाग वंश ने १६३ वर्ष राज्य किया (पार्जिटर, पृ० ६६), श्रतः शिशुनागों का काल क० सं० २५१३ (२६०६-१६३) में श्रारम्भ हुत्रा। इसके पहले प्रद्योतों का राज्य था। प्रद्योत वंश के श्रन्तिम राजा नन्दिवर्द्ध न ने २० वर्ष राज्य किया, श्रतः वह २४६३ क० सं० में सिंह।सन पर बैठा। श्रतः मुखोपाध्यायजी के श्रनुसार पुरायों ने 'गोलसंख्या' में नन्द और परीन्तित का श्राम्यन्तर काल २५०० बतलाया। वह २,५०० वर्षों का निम्नलिखित प्रकार से ले बा देते हैं—

इनके अनुसार बृहद्यों ने १,७२३ (१००० + ७२३) वर्ष राज्य किया। डायौनिस्थिस से लेकर संदाकोतस तक भारतीय १५३ राजाओं के ६,०४२ वर्ष गिनते हैं, किन्तु, इन कालों में तीन बार गर्सराज्य स्थापित हो चुके थे। ....... दुसरा ३०० वर्ष तथा अन्य १२० वर्षों का। (मिकिडल संपादित एरियन-वर्षित 'प्राचीन भारत', पृ० २०३४) अतः दो गर्सराज्यों का काल ४२० (३०० + १२०) है, और यदि हम नन्दिवर्धन को हटा दें तो प्रयोतों का काल ११० (१३०० ) वर्ष है। अतः सबों का योग २२६१ वर्ष (१७२३ + ४२० + ११०) हुआ और २३६ वर्ष (१५०० - २२६१) तृतीय गर्सराज्य की अविध हुई।

श्चितु वह सममते हैं कि—'षृहद्दशेस्वतीतेषु वीतिहोत्रेस्ववन्तीषु' पाठ वीतिहोत्र श्मीर मालवों का मगध में गणराज्य सुचित करता है। किन्तु इस पाठ को छोड़कर जिसका श्चर्थ उन्होंने श्चशुद्ध समभा है, कोई भी प्रमाण नहीं कि मगध में वीतिहोत्रों श्चीर मालव

१. 'प्रदीप', बंगाखी सासिक पत्रिका, भाग ४ ए० १-२३।

का राज्य समभा जाय । इस श्लोक का ठीक श्रर्थ हमने बृहद्यों के प्रकरण में किया है। प्रीस का प्रमाण जो वह उपस्थित करते हैं, उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि यह डायोनिसियस कौन है ? संदाकोतस्' कौन है, यह भी विवादास्पद है।

यदि हम डायोनिधियस् को इरकुलीश = कृष्ण का पचीसवाँ पूर्वाधिकारी मानें तो शूर-सनों का मगध में राज्य नहीं था, श्रोर संदाकोतस मगध में राज्य करता था। श्रिषत श्रयना श्रयं सिद्ध करने के लिए जो पाठ श्राप उपस्थित करते हैं वह पाठ ही नहीं है। सत्यपाठ है 'शतोत्रयम्' न कि 'शतत्रयम्'। पुराणों तथा जायसवाल इत्यादि श्राधुनिक विद्वानों ने सिद्ध कर दिया है कि शिशुनाग वंश का राज्य ३६९ या ३६२ वर्ष है, न कि १६३ वर्ष, जैसा कि पाजिटर महोदय कीष्ठ में संकेत करते हैं, श्रोर मुबोपाध्याय जी मानते हैं। कभी तो श्राप नन्दवद्ध न को कलिसंवत् २४६३ मे श्रोर कभी कलिसंवत् २४६६ में मानते हैं, जो युक्त नहीं ज्ञात होता। सारे मगध के इतिहास में पुराणों ने कहीं भी गणराज्य का उल्लेख नहीं किया, जैसा कि श्रन्य प्रदेशों के विषय में किया गया है। श्रतः इनका सिद्धान्त माननीय नहीं।

### पौराणिक टीकाकार

सभी पौराणिक टीकाकार इस श्लोक का अर्थ करने में चकरा गये हैं। वे अपनी बुद्धि के अनुपार यथासंभव इसका स्पष्ट अभिप्राय निकालने का यत्न करते हैं। वे समभते हैं कि इसका अर्थ १,५०० वर्ष होना चाहिए। दूसरा अर्थ नहीं किया जा सकता। श्रोधर के अनुसार १,९१५ वर्ष का किसी प्रकार भी समाधान नहीं किया जा सकता। सत्यतः परीचित्र और नन्द का आभ्यंतर काल दो कम एक सहस्र पाँच सौ वर्ष या १४६८ वर्ष होता है; क्योंकि नवम स्कन्ध में कहा गया है कि परीचित्र के समकालिक मगध के मार्जार से लेकर रिपुंजय तक २३ राजाओं ने १,००० वर्ष राज्य किया। अतः पाँच प्रयोतों का राज्य १३८ वर्ष को श्रीर शिशुनागों का काल १६० वर्ष होगा।

श्री वीर राघव<sup>3</sup> श्रीधर के तर्कों की त्रावित्त करते हैं श्रीर कहते हैं कि यह रत्नोक इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि मेरे जन्म से कितने काल तक चन्द्रवंश का राज्य रहेगा। नन्द के श्रमिषेक का उल्लेख इसलिए किया गया है कि नन्द के श्रमिषेक होते ही चन्द्रवंश के राज्य का विनाश हो गया। इसका श्रर्थ १,११५ वर्ष है।

<sup>1. &#</sup>x27;भारतीय इतिहास के अध्ययन का शिलान्यास', हिन्दुस्तानी, जनवरी-मार्च १६४६।

२. किलियुगान्तर विशेषं वक्तुमाह — झारभ्येत्यादिना वर्षं सहस्त पञ्चदशोत्तरम् । शतं चेति क्यापि विवक्तमावांतर संख्येयम् । वस्तुतः परीक्तिनंदगोरंतरं द्वाभ्यां न्यूनं वर्षायां सार्खं सहस्त भवति यतः परीक्तितं काल मागधं मार्जारिमारभ्य रिपुं जयांता द्वाविशति राजानः सहस्तं संवत्सरं भोषयन्ति इत्युक्तं नवम स्कन्धे ये बाहं द्वथ भूपाला भाष्याः सहस्त वत्सरमिति । तत परं पञ्च प्रद्योतनाः अष्टित्रशोत्तरंशतं शिशुनागाश्च पष्ट्युत्तरशतत्रयंभोषयं ति — पृथिषी मित्यत्रोत्तरवात्—'श्रीधर'।

स. मजन्म प्रसृति यावती सोमवंश समाप्तिः कियान् कालो भविष्यतीस्यभिप्रायमात्रं स्वचयाह । नन्दाभिषेचन पर्यन्तेव सोमवंशस्य। नुवृत्तिरतो यावसन्दाभिषेचनमित्युक्तम् । प्तदंतरंवर्षांगां पञ्चद्शोत्तरंशतंसहस्रं चेत्थर्थः श्री वीर राघव ।

श्री शुक्रदेव के 'सिद्धान्त प्रदीप' के श्रनुसार इसका श्रर्थ दश श्रधिक एक सहस्र वर्ष तथा पश्चमुिणत रातवर्ष है; अतः इसका श्रर्थ १,४१० हुआ। जरासंध का पुत्र सहदेव श्रिममन्यु का समकालिक था श्रीर सहदेव का पुत्र मार्जीर परिचित् का समकालिक था, श्रतः बाईदथ, प्रधोत श्रीर शिशुनागों के भोगकाल का योग (१००० + १३८ + ३६०) = १,४६८ होता है। शिशुनागवंश के नाश श्रीर नन्द के श्रीमपेक के मध्य में जो काल व्यतीत हुआ, उसका ध्यान रखने से ठीक काल का निश्चय हो जाता है। यदि पंच को पंचगुिणत के रूप में श्रर्थ न करें तो संख्या का विरोध होगा।

### ज्यौतिष गएना का आधार

पौराणिक वंशकारों को इस बात का ध्यान था कि कहीं कालान्तर में अर्थ की गड़बड़ी न हो जाय, अतः उन्होंने दूसरी गणना को भी ध्यान में रखा, जिससे एक के द्वारा दूसरे की परीचा हो जाय—वह ज्यौतिष गणना थी। सभी लेखक इस विषय पर एकमत हैं कि परिचित के जन्म के समय सप्तिष-मंडल मधा नच्चत्र पर था और नन्द के समय वह पूर्वीषाढा नच्चत्र में था। निम्नलिखित श्लोक पुराणों में पाया जाता है।

प्रयास्यन्ति यदा चैते पूर्वावाढां महर्षेषः । यदा मघाभ्यो यास्यन्ति पूर्वावाढां महर्षेषः । तदानंदात्प्रभुत्येव किंबबुद्धि गमिष्यति ॥ (पार्जिटर, पृ० ६२)

'जब ये सप्तर्षि मधा से पूर्वापाटा को पहुँचेंगे तब नंद से आरंभ होकर यह कलियुग श्रिधिक बढ़ जायगा।'

### सप्तिषचाल

सप्तावियां की चाल के सम्बन्ध में प्राचीन ज्यौतिपकार श्रीर पौराणिकों के विभिन्न मत हैं। काशी विश्वविद्यालय के गणित के प्रयान प्रोफेयर श्री वा० वि० नारिलकर जी कृपया सूचित करते हैं कि प्रथिवी की धूरि श्राजकल प्रायेण उत्तरध्रुव को श्रोर सुकी है। प्रथिवी की दैनिक प्रमित के कारण सभी नच्चत्र ध्रुवतारे की परिक्रमा करते ज्ञात होते हैं। प्रथ्वी की श्रयन गित के कारण प्रगित की धूरि २५८६८ हें हुँ वर्ष में २३ २० श्रंश का कोण बना लेती है। इससे स्वाभाविक फल निकलेगा कि श्राकाशमंडल के तारों की स्पष्ट चाल है और इनमें सप्तावि-मंडल के प्रधान होने के कारण लोगों ने इसे सप्तावि-मंडल की चात सममा। विभिन्न श्रयुतवर्षों में इनकी चाल का निश्चय हुश्च। श्रयन की गित ठीक ज्ञात न होने के कारण सप्तावि के स्थान और दैनिक गित के सम्बन्ध में लोगों ने विभिन्न कल्पनाएँ की।

१. वर्षाणां सहस्रं दशोत्तरं पञ्चगुणा शतं चैतत् दशाधिकं षांदिसहस्रं वर्षाणां भवतीत्यथः । श्रभिमन्यु समकातो जरासंधसुतः सहदेवः परिचितं काद्धः सहदेवसुतः मार्जारिस्तम् शारभ्य रिपुंजयांता (यथा श्रीधर्) शिशुनाग राज्य-अंश नन्दाभिषेचनयोरंतरातिक त्वाचीक्तं वत्सर संख्या सम्यक संगच्छते । पञ्चशब्दस्य पञ्च गुणे बन्नणं विनोक्त संख्या विरोधः स्यात् । श्री शुक्देव ।

२. विभिन्न विद्वानों के मत के सम्बन्ध में मेरा खेख देखें — 'जनैंब आफ इिस्ट्री', मदास भाग १८, ए० ८।

२. 'श्रयनचलनम्' लेख श्रीकृष्यमिश्र का देखें — सरस्वतीसुषमा, काशी, संवत् २००७ पृ० ३६-४३ ।

### चाल की प्रक्रिया

श्रन्ताराष्ट्रीय तथ्याध्ययन सम्मेलन के श्रनुसार संवत् १६५७ के लिए श्रयनगति ५० २५६४ प्रतिवर्ष है। सप्तर्षिमंडल की यही काल्पनिक प्रगति है। यदि हम सप्तर्षि की वसंतसंपाति चाल से तुलना करें तो यह ठीक है।

श्री घीरेन्द्रनाथ मुखर्जा सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि प्राचीन भारतीय ज्यौतिषकारों के अनुसार अयनगतिचक २०,००० वर्षों में पूरा होता है। किन्तु, इसे मानने के लिए यथेष्ट प्रमाण नहीं कि सप्तिष की चाल २७,००० वर्षों में पूरी होती थी, यश्रिप मस्स्य और वायु पुराण से ज्ञात होता है कि इनकी चाल ०० दिव्यवर्ष और ६० दिव्यमास में पूर्ण होती थी, अतः ७५ दिव्य वर्ष = २०,००० ( ७५ ×३६० ) वर्षों के संपात की गति हुई। ज्ञे नेगल 3 के अनुसार प्राचीन हिंदुओं को कह गति ज्ञात थी और वे सत्य के अति समीप में ; किन्तु बाद के ज्ञौतिषकारों को इसका पता न चला। इसलिए उन्होंने विभिन्न मत प्रकट किया और २०,००० के बरलें भूल से शूर्य लिकना भूग गये, अतः उन्होंने बतलाया कि सप्तिष की गति २,००० वर्षों में पूरी होती है। किन्तु शूर्य के भूल जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्राचीन ज्यौतिषकार पुस्तकों में संख्या को अंकों में नहीं, किन्तु शब्दों में लिखते थे, प्रायेण पुस्तकों गद्य या पय में लिखी जाती थीं, अतः शूर्य ला किनाश संभव नहीं। बराह मिहिर स्पष्ट कहते हैं—'एकस्मिन अस्ते अतं ते चरन्ति वर्षाणाम।' शाकल्यमुनि के अनुसार सप्ति की वार्षिक गति आठ लिया या मिनाश है। पूर्ण सिद्धान्त, आधुनिक टीकाकारों के अनुसार, ५४ '' प्रतिवर्ष अथन चाल बतलाता है। अतः स्पष्ट है कि सप्तिष्व ला एक रहस्य है, जिसकी आधुनिक खोज से हम व्याख्या नहीं कर सकते।

# प्रतिकूलगति

श्री सतीशचन्द्रविद्याणव, जायसवाल इत्यादि श्रनेक विद्वानों ने सीचा कि सप्तर्षिगण नस्त्रों के श्रनुकूल ही चलते हैं श्रीर कमागत गणना से यथा मद्या, पूर्वी फालगुणी उत्तरा फालगुणी, हस्ता, चित्रा, स्वातिका, विशाखा, श्रनुराधा, जेष्ठा, मूला श्रीर पूर्वीषाढा केवल ११ ही मस्त्र श्राते हैं श्रीर पूर्वेक एक नस्त्र पर सप्तर्षिगण, प्राचीन मारतीय ज्यौतिषकारों के श्रनुसार, केवल १०० वर्ष स्थिर रहते हैं, श्रतः परिस्तित से नंद तक का श्राभ्यंतर काल केवल १,१०० वर्षों का हुश्रा। पुराण लेखक तथा टी काकार भी प्रायेण ज्योतिर्गणना से श्रनभिज्ञ होने के कारण केवल वंशकाल के श्राधार पर इसकी प्रतिलिपि श्रीर व्याख्या करने लगे।

किन्तु सत्यतः इनकी चाल प्रतिकृत है, जैशा कमलाकर भट्ट कहते हैं—प्रस्थब्दं प्राज्ञगिति-स्तेषाम्। श्रंप्रेजी का 'प्रिसेशन' शब्द भी इसी बात को सूचित करता है। यंग महोदय भी कहते हैं कि इनको चाल सूर्य की गति के प्रतिकृत है। श्रतः यदि हम प्रतिकृत गणाना करें तो मना, श्रश्तेषा, पुष्य, पुनर्षस, श्राही, सगिशराः, रोहिणी, कृत्तिका, भरणी, अश्यिमी, रेवती उत्तरा-

 <sup>&#</sup>x27;जर्नेक डिपार्टमेंट आप बेटर्सं,' भाग ₹ पृ० २६०।

२. पाजिंदर पृ० ६०।

३. में नेयडकृत 'हिन्तू प्दूरानीमी' ( १८६६ ), ए० ६८ सीह बाद के पृष्ठ ।

४. ससर्विचार बृहत् संहिता ।

भ. 'सिद्धान्त विवेक,' कमखाकर भट्ट कृत ; भग्नाह्युताधिकार, र४ ।

भादपद, पूर्वाभादपद, शतिभिज्, धनिष्ठा, श्रवणा, उत्तराषाढा, पूर्वाषाढा नचत्र आते हैं। यदि हम मघा जो प्रायः बीत चुका था और पूर्वाषाढा, जो अभी प्रारम्भ हुआ था, छोड़ दें तो दोनों के आभ्यंतर काल में केवल १६ नचत्रों का अन्तर आता है। अतः नन्द और परिचित के काल में १,६०० वर्षों का अन्तर होना चाहिए, जो गोल संख्यक है; किन्तु श्री शुकदेव के मत में अभ्यंतर काल १,४१० वर्ष तथा त्रिवेद के मत में यह काल १,४०१ वर्षों का है, यथा—

३२ बाई दथ राजाओं का काल १,००१ ५ प्रयोत १३८ १२ शिशुनाग ३६२ ४६ राजाओं का काल १,४०१ वर्ष

इन राजाओं का यह मध्यमान ३० ६ वर्ष प्रति राजा है।

### सप्तदश ऋध्याय

### नन्दवंश

महापद्म या महापद्मशित ( प्रचुर धन का स्वामी ) महानन्दी का पुन्न था, जो एक शृह्दा से जन्मा था। जैन परमारा के अनुसार वह एक नापित का पुत्र था, जो वेश्या से जन्मा था। जायसवाल का मत है कि वह मगथ के राजकुमारों का संरच्चक नियुक्त किया गया था। करिटयल कहता है—'उसका ( अप्रमस अर्थात अनितम नन्द का ) पिता ( प्रथम नन्द ) सचमुच नापित था। पहले किसी प्रकार मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था; किन्तु देखने में वह स्पवान और सुन्दर था। वह मगध की रानी का विश्वासपात्र बन गया। रानी के प्रभाव से वह धीरे-धीरे राजा के भी समीप पहुँचने लगा और उसका अत्यन्त विश्वासभाजम हो गया बाद को चलकर उसने धोखे से राजा का वध कर डाला। फिर कुमारों का संरच्चक होने के बहाने उसने राज्य की बागडोर अपने हाथ में करली। पुनः राजकुपारों का भी उसने वध कर दिया और उसी रानी से उसने अपना पुत्र उत्पन्न किया जो आजकल राजा है।' अप्रमस नाम संभवतः उपसेन का अपन्नं स है, जो महाबोधि वंश के अनुसार प्रथम नन्द का नाम है, न कि अपनिस्तेन का अपन्नं स ( अपने हो), जैसा रायचौधरी मानते हैं।

## सिंहासनासीन

जैन-परम्परा के श्रनुसार एक बार नन्द को स्वप्न हुआ कि सारा नगर मेरे पुरीष से आच्छादित है। उसने दूसरे दिन श्रपना स्पप्न श्रपने पुरोहित से कहा। पुरोहित ने इस शक्तन का अभिप्राय समम्मकर मट से श्रपनी कन्या का विवाह नन्द से कर दिया। बरात (वर यात्रा) उसी समय निकली जब उदयी का देहान्त हुआ, जिसका कोई उत्तराधिकारों न था (हेमचन्द्र के श्रनुसार)। मंत्रियों ने पंचराज चिहों का श्रभिषेक किया श्रीर सारे नगर के पर्यों पर जुनुस निकाला। दोनों जुनुस मार्ग में मिले तो नागराज ने नन्द को श्रपनी पीठ पर बैठा तिया। श्रतः सभी ने मान लिया कि यही उदयी का उत्तराधिकारी हो सकता है। इसलिए वह राजा घोषित हुआ श्रीर सिंहासन पर बैठा।

१. परिशिष्ट पर्व ६-२३१-३२।

२. ज० वि० ४० रि० सो० १-८८।

३. मिकिंडल का 'सिकन्दर का भारत धाकमण' पृ० २२२।

भ्र. इविडयन हिस्ट्री कॉंग्रेस का विवरण भाग १, ए० ४४ ; बृहद्रथ से मौर्यों तक मगध के राजा — चेत्रेश चन्द्र चद्दोपाध्याय विवित ।

**४. परिशिष्ट** पर्व ६-२३१-४३ ।

संभवतः जैन प्रन्थों में घटनास्थल से सुदूर होने के कारण उनके लेख में नाम में भ्रम हो गया है। अतः उन्होंने भूत से महापद्म को उदयी का उत्तराधिकारी लिख दिया। आर्थ मंजुश्री मूलकलप के अनुसार महापद्म नन्द राजा होने के पहले प्रधान मंत्री था।

## तिरष्कृत शासन

ब्राह्मणों श्रीर चित्रियों ने जनता को भड़काने के लिए नन्द की निन्दार शुक्त की तथा उसे भूतपूर्व राजकुमारों का इत्मारा बतलाया। संभवतः तत्कालीन राजवंशों ने एक षडयंत्र रचा, जिसका उद्देश्य श्रचित्रिय राजा को सिंहासन से हृटा देना था। भला लोग कैसे सह सकते थे कि एक श्रच्छित्रय उगही पर बैठे ? श्रतः, उसे सभी चित्रियों के विनाश करने का श्रवसर मिला। हेमचन्दर भी संकेत करता है कि नन्द के श्राध्रित सामंतों श्रीर रच्चकों ने उसका उचित श्रादर करना भी छोड़ दिया था। उन्होंने उसकी श्रवज्ञा की; किन्तु श्रभक्त सरदारों को दैवीशिक्त ने विनष्ट कर दिया श्रीर इस प्रकार सभी राजा की श्राज्ञा मानने लगे तथा उसका प्रसुत्व सर्वव्यापी हो गया।

## मंत्री

किपल का पुत्र कल्पक महाविद्वान् था। वह पित्र जीवन व्यतीत करने के कारण सर्विष्रिय भी था। वह विवाह नहीं करना चाहता था; किन्तु उसे लाचार होकर व्याह करना पड़ा। जानवुम्मकर एक ब्राह्मण में अपनी कन्या को कूप में डाल दिया और स्वयं ही वह शोर भी करने लगा। तय यह था कि जो कोई भी उसे कूप से निकालेगा, उसीसे उसका विवाह होगा। कल्पक उसी मार्ग से जा रहा था और कन्या को कूप से बाहर निकालने के कारण कल्पक को उसका पाणिप्रहण भी करना पड़ा। नन्द उसे अपना मंत्री बनाना चाहता था; किन्तु कल्पक इसके लिए तैयार नहीं हुआ। राजा ने एक धोबिन से यह हल्ला करवा दिया कि कल्पक ने उसके पति की हत्या कर दी है। इस पर कल्पक शीघ ही राजा को प्रसन्न करने तथा उससे चाम मौंगने के लिए राजसभा में पहुँचा। राजा ने उसका स्वागत किया और उसे अपना मंत्री होने को बाध्य किया। कल्पक के मंत्रित्व में नन्द का प्रभुत्व, यश तथा पराक्रम सबकी वृद्धि हुई।

लेकिन कल्पक का पूर्वाधिकारी कल्पक की अपदस्थ करने पर तुला हुआ था। एक बार कल्पक ने अपने पुत्र के विवाहोत्सव पर राजपरिवार की अपने घर बुलाकर राजा को राजचिह्न समर्पित करना चाहा। विस्थापित मंत्री ने राजा से कल्पक की मनोवृत्ति को दृष्ट बताया और ससकी निन्दा की कि वह स्वयं राज्य हथियाना चाहता है। राजा ने इसे सत्य सममकर कल्पक और उसके पुत्रों को खाई में ढलवा दिया। खाई में पुत्रों ने अपना मोजन देकर अपने पिता को जीवित रक्खा, जिससे कल्पक इस अन्याय का प्रतिशोध ले सकें। नन्द के सामन्तों ने कल्पक को मृत सममकर राजनगर को घेर लिया और जनता को घोर कष्ट पहुँचाया। नन्द ने

१. जायसवाज का इम्पिरियक हिस्ट्री, भूमिका।

२. सीतानाथ प्रधान की वंशावजी पृ० २२६।

३. ज॰ वि॰ ड॰ रि॰ सो॰ भाग १८८-६।

४. पारिशिष्टि पर्वं **६-२**४४-**४२** ।

४. वही ७-७०-१३८।

इस दुरस्था में कल्पक की सेवाओं का स्मरण किया और उसे पुनः मंत्रिपद पर नियुक्त कर दिसा। कल्पक ने शत्रुओं को मार अगाया और नन्द का पूर्व प्रभुत्व स्थापित हो गया। परशुराम ने चित्रियों को धानेक बार खंद्वार किया था। नंद ने भी कम-से-कम दो बार चित्रियों को मानमर्दित कर हाला। महाभारत युद्ध के बाद देश में १२ वंशों का राज्य था; किन्तु नन्द ने सब का विनाश कर दिया। तुलना करें — 'द्वितीय इव भागवः' (मत्स्य पुराण)।

#### विजय

परिस्थिति से विवश होकर नन्द को अपने मान और स्थान ( राज्य ) की रच्चा करने के लिए अपने तत्कालीन सभी राजाओं को पराजित करने का भार लेना पड़ा। सभी चित्रिय राजा मिलकर उसको कुचलाना चाहते थे : किन्तु वे स्वयं ही नष्ट हो गये । कौशाम्बी के पौरववंशी राजाश्रों का शैशुनाग राजाश्रों ने इसिए नाश नहीं किया कि कौशाम्बी का उदयन मगध के दर्शक राजा का आधुत्त (बहनोई) था। महापदा ने कौशाम्बी का नाश करके वहाँ का राज्य श्रपने राज्य में मिला लिया। कोसल का इद्याक्क्षांश भी मगध में सम्मिलित हो गया; क्योंकि कथा सारित्सागर में नन्द के स्कंधावार का वर्षान श्रयोध्या में पाया जाता है। इस काल तक इच्चाइवंश के कल २४ राजाओं ने राज्य किया था। बत्तीसवीं पीढ़ी में कलिंगवंश का राज्य सम्मिलित कर विया गया। खारवेत 3 के हाथी गुफावाले श्राभिलेख भी (प्रथम शती विकास संबत् ) नंदरात्र का छल्लेख करते हैं कि 'बन्द प्रथम उनका चरण-चिह्न श्रीर कर्तिग राजाश्रों का जामर मगध हो गया।' जायस्थाल तथा राखालदास बनजों नन्दराज को शिशुनागवंश का निद्मद्भन मानते हैं ; किन्तु यह विचार सौम्य नहीं प्रतीत होता ; क्योंकि पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि जब मगध में शैशनाग श्रीर उनके उत्तराधिकारियों का राज्य था तब ३२ कलिंग राजाश्चों का राज्य लगातार चल रहा था। कलिंग श्राधिकृत करने के बाद पच्चीसवीं पीढ़ी में श्राष्ट्रमकों का (गोरावरी श्रीर माहिष्मती के बीच नर्मरा के तटपर ) तथा उस प्रदेश के श्रान्य वंशों का नाहा हुआ ही, यह संभव है। गोदावरी के तटपर 'नौनंद देहरा' नगर भी इसका द्योजक है कि नन्द के राज्य में दिख्या भारत का भी ऋधिकांश सम्मिलित था। महीसूर के अनेक श्रभिलेखों " से प्रकट है कि क़न्तल देश पर मन्दों का राज्य था।

अन्य राजवंश जिसका नन्द ने विनाश किया निम्नलिखित है। पाञ्चाल ( रुहेलखंड २) वीं पीढ़ी में ), काशी २४ राजा भीं के बार, हैहय ( खान देश , श्रीरंगाबाद के कुछ भाग तथा दिख्य मालवा)—राजधानी माहिष्मती २८ शासक; कुरु (३६ राजा ), मेथिल (२८ राजा ); स्ट्रसेन—राजधानी मधुरा—(२३ राजा ); तथा श्रवंती के वीतिहोत्र २०

१. ज० वि० ड० रि० सो० १-८६।

२. टानी का चनुवाद पु॰ २१।

३. ज॰ ब्रि॰ ड॰ रि॰ सो॰ ३-४४४।

४. मकौत्तिफका का सिक्लहेब्रिजन, भाग ४,२१६; पा॰ हि॰ आफ पुँ० इविडया पृ० १८६।

४. राइस का मैसूर व इर्ग के श्राधिब्रेख ए॰ ३।

इस राज्य की उत्तरीसीमा नर्मदा, दिवया में तुंगभदा, पश्चिम में चरवसागर तथा पूर्व में गोदावरी तथा पूर्वी घाट था—नन्दलाख दे।

राजाओं के बाद । इन सभी राजाओं की गणना महाभारत युद्धकाल से है और यह गणमा कैंकल प्रमुख राजाओं की है। तुच्छ राजाओं को छोड़ दिया गया है। विष्णुपुराण कहता है—इस प्रकार मैंने तुमसे सम्पूर्ण राजवंशों का संन्तिप्त वर्णन कर दिया है, इनका पूर्णतया वर्णन तो सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अतः इससे हमें राजाओं का मध्य वर्ष निकालने में विशेष सहायना नहीं मिल सकती। नन्द का राज्य अत्यन्त विस्तीर्ण था; क्योंकि पुराणों के अनुसार वह एकच्छत्र राजा था (एकराट् तथा एकच्छत्र)। दिव्यावदान के अनुसार वह महामंडलेश था।

#### राज्यवर्ष

पुरायों में प्रायः नन्दवंश का राज्य १०० वर्ष बताया गया है; किन्तु नन्द का राज्य केवल यम वर्ष या रेम वर्ष बताया गया है। पार्जिटर के मत में महापद्म की काल-संख्या उसके दीर्घजीयन का दोतक है, जैसा मत्स्य भी बतलाता है। आयसवाल के अनुसार यह भोग इस प्रकार है—

- १. महानन्दी के पुत्र = वर्ष
- २. महानन्दी ३५ ,
- ३. नन्दिवद्ध<sup>९</sup>न ४०,,
- ४. मुग्ड ६,
- प्र. श्रानिरुद्ध ६,,

कुल १०० वर्ष

जैनाधारों से भी यही प्रतीत होता है कि नन्दवंश ने प्रायः १०० वर्ष अर्थात् ६५ वर्ष पराज्य किया; किन्तु चार प्रन्थों में (वायु धी, इ, के० एल) अप्रष्टाविंशति पाठ है। रायचौधरी के विचार में अप्राशीति अप्राविंशति का शुद्ध पाठ है। तारानाथ के अनुसार नन्द ने २६ वर्ष राज्य किया। सिंहल-परम्परा नवनन्दों का काल केवल २२ वर्ष बतलाती है। नम्द ने क० सं० २०३५ से २०६३ तक २८ वर्ष राज्य किया।

#### विद्या-संरक्षक

श्रार्यमंजुश्रीमृतकलप के श्रानुसार महापद्म नन्द विद्वानों का महान् संरक्षक था। वररुचि उसका मंत्री था तथा पाणिनि उसका प्रिय-पात्र था। तोमी राजा को मंत्रि-मंडल से पटती नहीं थी; क्योंकि राजा प्रतापी होने पर भी सत्यसंध था। भाग्यवश राजा बुदापे में बीमार होकर चल बसा श्रीर इस प्रकार के विचार-वैमनस्य का बुरा प्रभाव न हो सका। मरने के बाद इसका कोष पूर्ण था श्रीर सेना विशाल थी। इसने वह नई तौल वलाई, जिसे

- एव तृइ शतो वंशस्तवोक्तो मुभुषां मया।
   निस्त्रको गदितु शक्यो नैय वर्षशतैरिष ॥ विष्णु ४-२४-१२२।
- २. अष्टाशीति तु वर्षाया पृथिव्यांनै भोक्यति पाठान्तर अष्टाविंशति ।
- ३. पार्जिटर पृ० २४।
- ४. ज० वि॰ ड॰ रि॰ सो॰ ४-६८।
- ४. परिशिष्ट पर्व ६-२३१-२; इ-३२६-३३।
- ६. इम्पिरियक्त हिस्ट्री पृ० १४ ।
- ७. पायिनि २-४-२१ ( सच्य )।

नन्दमान कहते हैं। यह वररुचि को प्रतिदिन १०८ दिनार देता था। वररुचि किव, दार्शनिक तथा वैयाकरण था श्रीर स्वरचित १०८ श्लोक प्रतिदिन राजा को छुनाया करता था।

#### उत्तराधिकारी

पुरालों के श्रनुसार नन्द के श्राठ पुत्र थे, जिनमें सुकल्प, सहल्प, सुमात्य या सुमाल्य ज्येष्ठ था। इन्होंने महापद्म के बाद कप्तराः कुल मिलाकर १२ वर्ष राज्य किया। महाबोधिवंश उनका नाम इस प्रकार बतलाता है। उपसेन, महापद्म, पराडुक, पाराडुगित, राष्ट्रपाल, गोविषांङ्क, दशस्दिक, कैवर्त तथा धननन्द। हेमचन्द के श्रनुसार नन्द के केवल सात ही पुत्र गही पर बैठे। इनके मंत्री भी कल्पक के वंश अ थे; क्योंकि कल्पक ने पुनः विवाह करके संतान उत्पन्न की। नत्रम नन्द का मंत्री शकशर भी कल्पक का पुत्र था।

सबसे छोटे भाई का नाम धननन्द था; क्योंकि उसे धन एकत्र करने का शौक था। किन्तु सत्य बात तो यह है कि सारे भारत को जीतने के बाद नन्द ने श्रनेक राजाश्रों से प्रचुर धन एकत्र किया था। श्रतः इसे धन का लोभी कहा गया है श्रीर यह निन्नान के करोड़ स्वर्णमुदा का स्वामी था। इसने गंगानदी की धारा में द्व करोड़ रुपये गड़वा दिये, जिससे चोर सहसा न ले सकें, जिस प्रकार श्राज कल बेंक श्राफ हंगलएड का खजाना तफ्सा नदी के पास विद्युत् शिक्क लगाकर रक्खा जाता है। तमिल प्रन्थों में भी नन्द के पाटलिपुत्र एवं गंगा की धारा में गड़े धन का वर्णन है। हुएनसंग नन्द के सप्तरलों के पाँच खजानों का वर्णन करता है। नन्द ने समझा, गोंद, पेड़ श्रीर पत्थरों पर भी कर लगाया था।

## पूर्व एवं नवनन्द

जायसवाल तथा हरित कृष्णदेव पनवनन्द का श्रर्थ नव (६) नन्द नहीं, वरन् नृतन या नया नन्द करते हैं। जायसवाल पूर्व नन्द वश में निम्नलिखित राजाओं की गिनते हैं—

श्विनिरुद्ध, मुराड, नन्द प्रथम, ( वर्द्ध न ), नन्द द्वितीय, ( महानन्द ), नन्द तृतीय ( महादेव ) तथा नन्द चतुर्थ ( श्रनाम श्रवयरूक )। जायसवाल के मत में इन नामों को ठीक इसी प्रकार कुछ श्रन्य प्रन्थों में लिखा गया है; किन्तु पार्जिटर द्वारा एकत्रित किसी भी हस्त-सिपि से इसका समर्थन नहीं होता।

क्षेमेन्द्र चन्द्रगुप्त को पूर्वनन्द का पुत्र बतलाता है; किन्तु क्षेमेन्द्र १० की कथामंजरी तथा

१. परिशिष्ट पर्व म-११-१६।

२. पाची संज्ञाकोष ।

३. परिशिष्ट पर्वं म-१-१०।

४. मुद्राराचस १; ३-२७।

४. कृत्यास्वामी प्रेंबगर का दिश्य भारतीय इतिहास का आरंभ ए० मधा।

वाटसँ २-६६ ।

७. दूरनर का महावंश, भूमिका ३६।

म, ज० वि॰ उ॰ रि॰ सो॰ १-म७।

ज वि० उ० रि० सो० ४-११ 'नन्द श्रक्तियर व जेटर' ।

१०. बृहरकथा मंजरी कथापीठ, २४। तुलना करें — 'योगानन्दे यशः शेषे पूर्वनन्द सुतस्ततः । चन्द्रगुक्षो वृतो राज्ये चायान्येन महीजसा ।'

सीमदेव के कथासिरिसागर में पूर्वनन्द की योगानन्द से भिन्न बतलाया गया है, जो मृत नन्दराज के शरीर में प्रवेश करके नंद नामधारी हो गया था। पुराण, जैन एवं सिंहल की परम्पराएँ केवल एक ही वंश का परिचय कराती हैं श्रीर वे नव का ऋर्य ६ ही करती हैं न कि नृतन। अत: जायसवाल का मत श्रमात्मक प्रतीत होता है।

### नन्दों का अन्त

त्राहारा, बौद्ध एवं जैन परम्पराश्चों के श्रनुसार चार्णक्य ने ही नन्दों का विनाश कर चन्द्रगुप्त मौर्य का श्रमिषेक करवाया। उप प्रयास में महायुद्ध भी हुआ। नन्द राजवंश का पत्त लेकर सेनापित भइसाल रणचेत्र में चन्द्रगुप्त से मुठभेड़ के लिए आ डटा; किन्तु वह हार गया श्रौर विजयश्री चन्द्रगुप्त के हाथ लगी।

इस प्रकार नन्दकाल में मगध का सारे भारत पर प्रभुत्व छ। गया और नन्दों के बाद मगध पर मौर्य राज्य करने लगे। चन्द्रगुप्त के शासनकात में युनानियों का छ्र≆का छूर गया। चन्द्रगुप्त ने युनानियों को भारत की सीमा से सुदूर बाइर भगा दिया। प्रियदशीं राजा के शासनकाल में भारत कृपाण के बत पर नहीं, प्रत्युत् धर्म के कारण विजयी होकर सर्वत्र ख्यात हो गया तथा जगद्र-गुरु कहलाने लगा।

## उपसंहार

इस प्रकार पुराणों वे अध्ययन से हम पाते हैं कि अनेक राजाओं का वर्णन किसी उद्देश्य या लच्य को लेकर किया गया है। इन पुराणों में महावलवान, महावीर्यशाली, अनन्त धनसंचय करनेवाले अनेक राजाओं का वर्णन है, जिनका कथामात्र ही काल ने आज शेष रक्खा है। जो राजा अपने शत्रुसमुद्ध को जीतकर स्वच्छन्द गति से समस्त लोकों में तिचरते थे, आज वे ही काल-वायु की प्रेरणा से सेमर की रूई के ढेर के समान अमिन में भस्मीभूत हो गये हैं। उनका वर्णन करते समय यह सन्देह होता है कि वास्तर में वे हुए थे या नहीं। किन्तु पुराणों में जिनका वर्णन हुआ है, वे पहले हो गये हैं। यह बात सर्वधा सत्य है, किसी प्रकार भी मिथ्या नहीं है, किन्दु अब वे कहाँ है। इसका हमें पता नहीं। 3

१. श्रशोक का प्टरनल रेखि बन हिन्दुस्तान रिब्यू, श्रिपेख १६४१।

२ महाबलान्महावीर्याननन्तधनसंख्यान् । कृतान्तेनाच विद्याना कथाशेषाञ्चराधिपान् ४-२४-१४२ ।

३. सत्यं न मिथ्या कनुते न विद्याः । ४-२४-१४६ ।

## अष्टादश अध्याय

## धार्मिक एवं चौद्धिक स्थान

## (क) गया

गया भारत का एक प्रमुख तीर्थस्थान तथा मगध का सर्वोत्तम तीर्थस्थान है। गया में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान विष्णुपद है। महाभारत श्रनेक तीर्थ स्थानों का वर्णन करता है; किन्तु विष्णुपद का नहीं। 'सावित्र्यांस्तु पदम्' या इससे विभिन्न पाठ 'सावित्रास्तुपदं' महाभारत में पाया जाता है न्यू उनेद में विष्णु सूर्य के लिए प्रयुक्त है तथा सवितृ उदयमान सूर्य के लिए। क्यू जिंद में विष्णु के तीन पदों का वर्णन मिलता है। सवितृपद या विष्णुपद इसी पर्वतिशिला पर था, बहाँ ब्रह्मयोनि या योनिद्वार बतलाया गया है।

विष्णु के तीन परों में प्रथम पर पूर्व में विष्णुपर पर था। द्वितीय पर व्यास (विपाशा) के तट पर, गुरुरासपुर एवं कोगड़ा जिले के मध्य, जहाँ नदी घूमती है, एक पर्वतिशिखर पर था। तृतीय पर खेत द्वीप में संभल (वलकख) के पास था, जहाँ तिब्बती साहित्य के अनुसार सूर्य-पूजा की खुब धूम थी। इस दशा में तीनों पद एक रेखा में होंगे।

महाभारत में युधिष्ठिर की 'उदयन्तं पर्वतं' जाने की कहा जाता है, जहाँ 'सवितृपदं' दिखाई देगा। रामायण में इसे उदयगिर कहा गया है। यास्क ' 'त्रेधा निदधे पदं' की व्याख्या करते हुए कहता है कि उदय होने पर एक पद गया के 'विष्णुपद' पर रहता है। इससे स्पष्ट है कि गया की भारतभूमि या आर्यावर्त्त की पूर्व सीमा माना जाता था। 'गया माहातस्य' में कहा गया है कि 'गय' का शारीर कोलाहल पर्वत के समकत्त्र था। कोलाहल का अर्थ होता है शब्द-पूर्ण और संभवतः इसीको महाभारत में 'गीत नादितम्' कहा है।

१. वायु २-१०४।

२. महाभारत १-८१-६२; ३-६१; १४-२८-८८।

१. ऋखेद १-२२-१७।

४. ज॰ वि• उ० रि॰सो॰ १६३८ पु॰ ८६-१११ गया की प्राचीनता, ज्योतिषचन्द्र घोष बिखित ।

रे. इविडयन करूचर, भाग १ ए० २११-१३, ७० वि॰ ड॰ रि॰ सो॰ १६६४ ए० ३७-१०० |

६, रामायण २-६८ १८-१६; ७-६६-४४।

७. निरुक्त १२-६ ।

राजेन्द्रलाल मित्र के मत में भयाधर की कथा बौद्धों के ऊपर ब्राह्मणविजय का योतक है। वैणीमाधव बहुआ के मत में इस कथा की दो प्रष्टिभूमियों हैं—(क) दैनिक सूर्यभ्रमण चक में प्रथम किरण का दर्शन तथा (ख) कोलाइल पर्वत या गया-पर्वतमाला की भूकम्पादि से पुनिर्माण। प्रथम तो खगोल श्रीर द्वितीय भूगर्भ की प्रतिक्रिया है।

श्रमूर्तरयस् के पुत्र राजिष 'गय' ने गया नगर बसाया। यह महायज्ञकर्ता मान्धाता का समकालिक था। गयस्नात ऋग्वेर का ऋषि है।

## ( ख ) हरिहरक्षेत्र

यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के समय मेला लगता है। कहा ज्याता है कि यहीं पर गज-प्राह संप्राम हुआ था, जब विष्णु ने वाराह-रूप में गज की रचा की थी। पाएडवों ने भी अपने पर्यटन में इसका दर्शन किया था। पहले इसी स्थान के पास शोणभद्र गंगा से मिलती थी। इसीसे इसे शोणपुर (सोनपुर) भी कहते हैं। यहाँ शैव एवं वैष्णवों का मेल हुआ था। गंगा शेवों की योतक है तथा गएडकी वैष्णवों की, जहाँ शालिप्राम की असंख्य मूर्तियाँ पाई जाती हैं। इस सम्मिलन की प्रसन्तता में गंगा, सर्यू, गंडकी, शोण और पुनपुन (पुन:पुन:) पाँच नदियों के संगम पर प्रतिवर्ष मेला लगने की प्रथा का आरम्भ हुआ होगा।

## (ग) नालन्दा

नालन्दा पटना जिले में राजगिरि के पास है। बुद्धघोष के श्रनुसार यह राजगिरि से एक योजन पर था। हुएनसँग कहता है कि श्राम्रकुंज के मध्य तड़ाग में एक नाग रहता था। उसीके नाम पर इसे नालन्दा कहने लगे। दूसरी व्याख्या को वह स्वयं स्वीकार करता है श्रीर कहता है कि यहाँ बोधिसत्त्व ने प्रचुर दान दिया। इसीसे इसका नाम मालन्दा पड़ा— 'न श्रालं ददाति नालन्दा'।

यहाँ पहले श्राम का घना जंगल था, जिसे ४०० श्रे ष्टियों ने दशकीटि में कय करके खुद्ध को दान दिया। बुद्ध-निर्वाण के बाद शकादित्य वामक एक राजा ने यहाँ विहार बनाया। धुद्धकाल में यह नगर ख्ब घना बसा था। किन्तु बुद्ध के काल में ही यहाँ दुर्भिन्द भी हुन्ना था। बुद्ध ने यहाँ श्रमेक बार विश्राम किया। पार्श्व के शिष्य उदक निगंठ से बुद्ध ने नालन्दा में शास्त्रार्थ किया। महावीर ने भी यहाँ चौदह चातुर्मास्य बिताये। राजिगिर से एक पथ नालन्दा होकर पाटलिपुत्र १० जाता था।

१. गया और बुद्धगया, कलकत्ता, १६६१ पू० १६।

२. ऋग्वेद १०-६६-६४।

३. महाभारत ३-८२ १२०-१२४।

४. दीघनिकाय टीका १-१३४।

**४. वाटर्स २-१६६; २-१६**४।

दीघनिकाय ७८ (राहुत्व सम्पादित )।

७. संयुत्त निकाय ४-३२१।

म. सैक्रेड बुक आफ ईस्ट, भाग २ ए० ४१६-२०।

**६. करुपसूत्र ६**।

१०. दीवनिकाय पृ• १२२, २४६ ( राहुल संपादित )।

## (घ) पाटलिपुत्र

बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि प्रसिद्ध स्थानों, हाटों श्रीर नगरों में पाटलिपुत्र सर्वश्रेष्ठ होगा; किन्तु श्रिनि, जल एवं श्रान्तरिक कलहों से इसे संकट होगा। बुद्ध के समय यह एक छोटा पाटलि गाँव था। बुद्ध ने इस स्थान पर दुर्ग बनाने की योजना पर श्रजातशत्रु के महामंत्री वर्षकार की दूरदर्शिता के लिए प्रशंसा की। बुद्ध ने यहाँ के एक विशाल भवन में प्रवचन किया। जिस मार्ग से बुद्ध ने नगर छोड़ा, उसे गीतम द्वार तथा घाट को गीतमतीर्थ कहते थे। बुद्ध का कमरङल श्रीर कमरबन्द मृत्यु के बाद पाटलिपुत्र में गाड़ा गया था।

हुयेनसंग<sup>2</sup> के श्रनुसार एक ब्राह्मण शिष्य का विवाह, खेल के रूप में एक पाटली की शाखा से कर दिया गया। सम्ध्या समय कोई वृद्ध मनुष्य एक स्त्री एवं श्यामा कन्या के साथ यहाँ पहुँचा श्रीर पाटली के नीचे उसने रात भर विश्राम किया। ब्राह्मण्कुमार ने इसी कन्या से पुत्र उत्तरन किया श्रीर तभी से इस प्राम का नाम पटलिपुत्र हुआ। श्रम्य मत यह है कि एक श्रार्थ ने मातृपूजकवंश की कन्या से विवाह किया श्रीर वंश-परम्परा के श्रनुसार नगर का नाम पाटलिपुत्र रक्खा।

वाडेल का मत है कि पाटल नरकिवशेष है और पाटलियुत्र का अर्थ होता है—नरक से पिता का उद्धार करनेवाला पुत्र। इस नगर के प्राचीन नाम के असुमपुर और पुष्पपुर भी पाये जाते हैं। यूनानी लोग इस पिताबोधरा तथा चीनी इसे प-लिन-तो कहते हैं।

जब तत्त्वशिला में विदेशियों के आक्रमण के कारण ब्रह्मविद्या की प्रबल 11 घटने लगी तब लोग पूर्व की श्रोर चले श्रौर भारत की तत्कालीन राजधानी पाटलिपुत्र को श्राने लगे। राजशेखर कहता है—पाटलिपुत्र में शास्त्रकारों की परीचा होती थी, ऐसा सुना जाता है। यहीं उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याङि, वररुचि श्रौर पतंजिल परीचा में उत्तीर्ण होकर ख्यात हुए। हरप्रसाद शास्त्री के मत में ये नाम काल-परम्परा के श्रनुकून हैं; क्योंकि मगधनासियों का कालकम श्रौर ऐतिहासिक ज्ञान श्रच्छा था। व्याहरण की दृष्टि से भी यह कालकम स्रीत होता है, क्योंकि वर्षीपवर्षी होना चाहिए; किन्तु हम 'उपवर्षवर्षों' पाठ पाते हैं।

## उपवर्ष

उपवर्ष मीमांसक था। इसकी सभी रचनाएँ नष्टशय हैं। कृष्णदेवतंत्र चूड़ामिण में कहता है कि इसने मीमांसासूत्र की वृत्ति लिखी थी। शाबरभाष्य में उपवर्ष का एक उद्धरण मिलता है। कथासरित्सागर कहता है कि कात्यायन ने इसकी कन्या उपकीषा का पाणिपीडन किया।

१. महावरा ६-२८७ ; महापरिनिब्वाण सुत्त, दीघनिकाय पृ० १२३ ( राहुस )।

२. वाटसे २ ८० 🗆

३. रिवोर्ट मान एक्सकेवेशन ऐट पाटिलपुत्र, माई० ए० वाडेल, कलकत्ता १६०३।

४. त्रिकायड शेष।

४. काव्यमीमांसा ए० ४४ ( गायकवाड सिरीज )।

मगधन बिटरेचर, कबकता १६२६ पृ० २१।

७. भाष्य १-१।

म. कथासरिखागर १-४।

भोज भी इसका समर्थन करता है श्रीर श्रेमियों तथा श्रेमिकाश्रों के बीच दूत किस प्रकार काम करते हैं, इसका वर्णन करते हुए कहता है कि वरकिच के गुरु उपवर्ष ने श्रपनी कन्या उपकोषा का विवाह वरकिच या कात्यायन से ठोक किया। श्रवन्तीसुन्दरीकथासार भी व्याडि, इन्द्रदत्त एवं उपवर्ष का एक साथ उल्लेख करता है।

#### वर्ष

वर्ष के संबंध में कथासरित्सागर से केवल इतना ही हम जानते हैं कि वह पाणिनि का गुरु था। श्रतः यह भी पश्चिमोत्तर से यहाँ श्राया। संभवतः यह श्राजातशत्रु का मंत्री वर्षकार हो सकता है।

## पाणिनि

संस्कृत भाषा का प्रकार विद्वान पाणिनि पाठान था श्रोर शलातुर का रहनेवाला था। इसकी माता का नाम दाली था। हुवेनसंग इसकी मृत्ति का शलातुर में उल्लेख करता है। पतंजिल के श्रनुसार कौत्स इसका शिष्य था। इस पाठान ने श्रष्टाध्यायी, गणपाठ, धातुपाठ, लिंगानुशासन श्रोर शिचा लिखी, जिसकी समता श्राजतक किसी श्रन्य भारतीय ने नहीं की। इसने श्रपने पूर्व वैयाकरणश्रापिशलि, कार्यप, गार्ग्य, गालव, चक्रवर्मी, भारद्वाज, शाकटायन, शाकल्य, सोनक एवं स्फोटायन सभी को मात कर दिया।

इस पाठान वैयाकरण का काल विवादास्पद है। गोल्डस्ट्लकर इसे संहिता - निर्माण के समीप का बतलाता है। सत्यवत भट्टाचार्य तो इसे यास्क से पूर्व मानते हैं। कौटल्य केवल ६३ श्रचर एवं चार परों का वर्णन करता है। पाणिनि ६४ एवं सुबन्त-तिङन्त दो ही परों का उल्लेख करता है। सायण श्रपने तैत्तिरीय ब्राह्मण भाष्य में कहता है कि नाम, श्राख्यात, उपसर्ग निपात श्रोर चतुस्पद व्याख्या श्रोत है, जिनका यास्क भी श्रनुशरण करता है, यद्यपि वे पाणिनि विहित नहीं है। कौटल्य ने पाणिनि का श्रनुपरण न किया, इससे सिद्ध है कि पाणिनि की तबतक जड़ नहीं जमी थी, जिसे इन्हें प्राचीन श्रोर प्रामाणिक माना जाता। श्रिपत पाणिनि बुद्ध के समकालीन मस्करी का उल्लेख करता है। श्रार्थ मंजुश्रीमुलकल्प कहता है कि वरहिंच नन्द का मंत्री था तथा पाणिनि इसका प्रेमभाजन था। बौद्ध साहित्य में इसे बौद्ध बतलाया गया है। क० सं० २००० में यह ख्यात हो चुका था।

### पिंगल

पिंगल ने छन्दःशास्त्र के लिए वहीं काम किया, जो पाणिनि ने व्याकरण के लिए किया। यदि श्रशोकावदान विश्वस्त माना जाय तो विन्दुक्षार ने श्रपने पुत्र श्रशोक की पिंगल नाग के श्राक्षम में शिक्षा के लिए भेजा था।

१. श्रुँगारप्रकाश इताध्याय (२७ श्रध्याय )।

२. त्रिनेत के उत्तरपश्चिम लाह (स्नाहुत) प्राप्त इसे प्राप्तकत बताते हैं— मन्द्रकाल दे।

१, पाणिनि।

४. जायसवाल का इम्पिरियल हिस्ट्री ए० ११।

## व्याडि

व्याहि भी पाठान था और श्रपने मामा पाणिनि के वंश का प्रनप्ता था, क्योंकि इसे भी दासायण कहा गया है। इसने लख्य लोकों का संप्रह तैयार किया, जिसे पतंजिल श्रात्यन्त आदर श्रीर श्राह्मा की दिष्ट से देखता है। भर्नु हिर-वाक्यपदीय में भी कहा गया है कि गंप्रह में १४,००० पदों में व्याकरण है। कुछ विद्वानों का मत है कि पतंजिल ने संप्रह के ऊपर ही भाष्य किया, क्योंकि प्रथम सूत्र 'श्रयशब्दानुशासनम्' जिसपर पतंजिल भाष्य करता है, न तो पाणिनि का ही प्रथम सूत्र है और न वार्तिक का ही। इस प्रकार, हम देखते हैं कि पाणिनि, व्याहि, वर्ष हत्यादि पाठान पंहितों ने संस्कृत की जो सेवा की, वह दुलें म है।

### वररुचि

वररुचि कात्यायन गोत्र का था। इसने पाणिनि हूत्रों पर वार्तिक लिखा। वार्तिकों की कुल संख्या ४०३२ है, जो महाभाष्य में पाये जाते हैं। कैयर अपनी महाभाष्य टीका में ३४ श्रीर वार्तिकों का उल्लेख करता है। पाणिनि पश्चिम का था श्रीर कात्यायन पूर्व का। श्रनः भाषा की विषमता दूर करने के लिए वार्तिक की श्रावश्यकता हुई। नन्द की सभा में दोनों का विवाद हुआ था। पर्तजिल पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था।

यद्यपि बौद्धों एवं जैनों ने अपने मत प्रचार के लिए प्रचलित भाषा क्रमशः पाली एवं प्राकृत को अपनाया, तो भी यह मानना भूल होगा कि इन मतों के प्रचार से संस्कृत को धक्का लगा। पूर्वकथित विद्वान प्रायः इन मतों के प्रचार के बाद ही हुए, जिन्होंने संस्कृत साहित्य के विभिन्न अंगों को एमुद्ध किया। जनता में प्रचार के लिए ये भले ही चलती भाषा का प्रयोग करें; किन्तु ये सभी भारत की साधारण राष्ट्रभाषा संस्कृत के पोषक थे। इन्होंने ही बौद्धों की उत्तर शाखावाले संस्कृत वाक्मय को जन्म दिया। सत्यतः इन मतों के प्रचार से संस्कृत को धक्का न लगा, प्रत्युत इसी काल में संस्कृत भाषा और साहित्य परिषक्व हुए।

#### भास

भास श्रापने नाटक में वरसराज उदयन, मगधराज दर्शक तथा उज्जीयनी के चराहप्रशोत का उल्लेख करता है। श्रातः यह नाटक या तो दर्शक के शासनकाल में या उसके उत्तराधिकारी उदयी (क॰सं॰ २६१४-२६३१) के शासनकाल में लिखा गया है। सभी नाटकों के भरतवाक्य में राजसिंह का उल्लेख है जो सिंहों के राजा शिशुनागवंश का शोतक है, जिनका लांच्छन सिंह था। गुप्तों का भी लांच्छन सिंह था; किन्तु भास कालिदास के पूर्व के हैं। श्रातः शिशुनाग काल में ही भास को मानना संगत होगा। श्रातः हम पाते हैं कि रूपक, व्याकरण, छन्द इत्यादि श्रानेक जेत्रों में साहित्य की श्रमुर उन्नति हुई।

१. पाणिनि २-३-६६।

२, स्वप्नवासवदत्तम् ६-१६ ।

३. पायिनि २-२-३१।

## एकोनविंश ऋध्याय

# वैदिक साहित्य

प्राचीनकाल से श्रुति दो प्रकार की मानी गई है — वैरिकी और तांत्रिकी। इन दोनों में कीन अधिक प्राचीन है, यह कहना कठिन है। किन्तु निःसन्देह वैदिक साहित्य सर्वमत से संसार के सभी धर्मप्र को की अपेस्ना प्राचीन माना जाता है।

बैदिक साहित्य की रचना कब और कहाँ हुई, इसके संबंध में ठीक-ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता। यथि इतिहासकार के लिए तिथि एवं स्थान श्रात्यावश्यक है। श्राजकल भी लेखक का नाम और स्थान प्रायः श्रादि श्रीर श्रांत में लिखा जाता है। ये प्रष्ठ बहुआ नष्ट हो जाते हैं या इनकी स्याही फीकी पढ़ जाती है। इस दशा में इन हस्तिलिपियों के लेखकों के काल और स्थान का ठीक पता लगाना कठिन हो जाता है।

पाश्चात्य पुरातत्त्वविदों ने भारतीय साहित्य की महती सेवा की। किन्तु उनकी सेवा निःस्वार्थ न थी। हम उनके विद्याव्यसन, श्रमुसंधान, विचित्र सुक्त, लगन श्रोर धुन की प्रशंसा भले ही करें, किन्तु यह सब केवल झान के लिए, ज्ञान की उच्च भावना से प्रेरित नहीं है। हमारे प्रं थों का श्रमुवाद करना, उनपर प्रायः लम्बी-चौदी श्रालोचना लिखना, इन समका प्रायः एक ही उद्देश्य था—इनकी पोल खोलकर धार्मिक या राजनीतिक स्वार्थसिख करना। निष्पन्नता का ढोंग रचने के लिए बीच में यत्र-तत्र प्रशंधावाक्य भी डाल दिये जाते। इसी कारण पाश्चात्य विद्वान श्रोर उनके श्रमुयायी पौरस्त्य विद्वानों की भी प्रवणता यूनानी श्रोर रोमन साहित्य की श्रोर होती है। ये विद्वान किसी भी दशा में वैदिक साहित्य की बाइविल के श्रमुसार जगदुत्पत्ति का श्रादि काल ४००४ खुष्ट पूर्व से पहले मानने को तैयार नहीं।

विभिन्न विद्वानों ने वेदरचना का निम्नलिखित काल वतलाया है। यथा-

| 1414141 1481411 41 4 | Stant at the managed and | 4(19) 6 1 441-  |  |
|----------------------|--------------------------|-----------------|--|
| विद्वन्नाम           | निम्नकाल                 | <b>उ</b> च्चकाल |  |
| मोच्नम्बर            | क • सं० २३००             | क० सं० १६००     |  |
| मुग्धानल             | ,, ,, २१००               | ,, ,, 9900      |  |
| हॉग                  | ,, ,, quoo               | ,, ,, 9900      |  |
| विलसन् प्रिप्तिय     | <b>,, ,, ٩ξ٠٠</b>        | ,, ,, 9900      |  |
| पाजिटर               | ", 1, 9900               | ,, ,, 800       |  |
| নি <b>ত্তক</b>       | कि०पु० ३०००              | क•पू० ३•००      |  |

१. इविडयन कवाचर ४-१४६-७१ ऋग्वेद व मोइनजोद्दो, बन्मण स्वरूप विखित ।

२. कल्यास वर्ष १७ संख्या १ पृ० १६-४० 'महाभारतांक' महाभारत धीर पारचात्य-बिहान् : गंगाशंकरमिश्र जिखित ।

३. संस्कृतरत्नाकर - वेदाक्क १६६६ वि॰ सं॰ पृ॰ १६७, वेदकाल - निर्योय---श्री विद्याधर खिखित ।

| विद्वन्नाम             | निम्नकाल                  | उच्चकाल                                      |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| श्रविनाशचन्द्र दास     | क० पू॰ २७,०००             | क० पू॰ ३०,०००                                |
| दीनानाथ शास्त्री चुलैट | ,, ,, ₹0,000              | ٥, ٥, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, |
| नारायण भावनपागी        | २,४०,०००                  | ६०,००,००,००                                  |
| दयानन्द                | १,६७,२६,४६,६८४ वर्ष पूर्व |                                              |
|                        |                           |                                              |

### रचयिता

वेदान्तिक सारे वैदिक साहित्य को सनातन श्रनादि एवं श्रपौरुषेय मानते हैं। इस दशा में इनके रचियता, काल और स्थान का प्रश्न ही नहीं उठता। नैयायिक एवं नैरुक्तक इन्हें पौरुषेय मानते हैं। महाभारत लिखित भारतीय परम्परा के श्रनुसार कृष्णद्वेपायन पराशर सुत ने वेदों का सम्पादन किया। इसी कारण इन्हें वेदव्यास कहते हैं। वेदव्यास महाभारत युद्ध के समकालीन थे। श्रतः इनका काल प्रायः कलिसंवत् १२०० है।

वेद चार हैं। प्रत्येक की श्रानेक शाखाएँ हैं। प्रत्येक वेद का ब्राह्मण ( व्याख्या प्रंथ ) होता है। श्राथवीद को छोड़कर प्रत्येक के ब्रारण्यक होते हैं, जिन्हें जंगत में वानप्रस्थों को पढ़ाया जाता था। प्रत्येक वेद की उपनिषद् भी होती है। वेदसाहित्य-क्रम इस प्रकार है।

वेद संहिता के चार भेद हैं - ऋक्, यजः, साम और अर्थव वेद।



## वेदोद्गम

सारे वेदों की उत्पत्ति एक स्थान पर नहीं हुई; क्योंकि आधुनिक वैदिक साहित्य श्रनेक स्थान एवं विभिन्न कार्तों में निर्मित छंदों का संप्रदमात्र है। श्रतः यह कहना दुस्साहस होगा कि किस स्थान या प्रदेश में वेदों का निर्माण हुआ। यहाँ केवल यही दिखलाने का यत्न किया जायगा कि अधिकांश वैदिक साहित्य की रचना किस प्रदेश में हुई।

वैदिक इंडेक्स के रचियताओं के मत में आदिकाल के भारतीय आर्थ या ऋग्वेद का स्थान सिंधु नदी से सिक्क वह प्रदेश है, जो ३५ श्रीर १३ = उत्तरी अजांश तथा ७० श्रीर ७ = पूर्व देशान्तर के मध्य है। यह आजकल की पंचनद भूमि एवं धीमान्त पश्चिमोत्तर प्रदेश का जेत्र है। 'मुम्धानल' कहता है कि आजकल का पंजाब विशाल बंजरप्रदेश है, जहाँ रावलपिंडो के पास उत्तर-पश्चिम कीण को छोड़ कर अन्यत्र कहीं से भी पर्वत नहीं दिखाई देते और न मौसिमी हवा ही टकराती है। इधर कहीं भी प्रकृति का भयंकर उत्पात नहीं दिखाई देता, केवल शीतर्जु में अव्यविष्टि हो जाती है। उप:काल का दृश्य उत्तर में अन्य किसी स्थान की अपेजा भव्य होता है। अतः हापिकन्स का तर्क बुद्धिसंगत प्रतीत होता है कि केवल प्राचीन मंत्र ही ( यथा वरुण एवं उप: के मंत्र ) पंजाब में रचे गये तथा शेष मंत्रों की रचना अम्बाला के दिज्ञण, सरस्वती के समीप, प्रतित में हुई, जहाँ ऋग्वद के अनुकूल सभी परिस्थितियाँ मिलती हैं।

#### उत्तर पंजाब

वुलनर कहता है कि आयों के अम्बाला के दिल्ल प्रदेश में रहने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ऋग्वेद में निदयों के घर्षर शब्द करने का उल्लेख है तथा बच्चों के शीत के कारण पत्रहीन होने का उल्लेख है। अतः युलनर के मत में पत्रविहीन खच्च पहाड़ों या उत्तर पंजाब का संकेत करते हैं। बुलनर के मत में अनेक मंत्र इस बात के द्योतक हैं कि वैदिक ऋषियों को इस बात का ज्ञान था कि निदयाँ पहाड़ों को काटकर बहती हैं, अतः अधिकांश वैदिक मंत्रों का निर्माण अम्बाला जेत्र में हुआ, ऐसा मानने का कोई भी कारण नहीं है।

#### प्रयाग

पार्जिटर का मत है कि ऋग्वेद का श्रिधकांश उस प्रदेश में रचा गया जहाँ ब्राह्मण धर्म का विकास हुआ है तथा जहाँ राजा भरत के उत्तराधिकारियों ने गंगा-यमुना की श्रव्तवेदी के मैदान में राज्य किया था। ऋग्वेद की भाषा, जार्ज प्रियर्सन के मत में, श्रव्तवेद की प्राचीनतम भाषा की द्योतक है, जहाँ श्रार्य-भाषा शुद्धतम थी श्रीर यहीं से वह सर्वत्र फेलो।

१, वैदिक इंडेक्स भाग १।

२. बुलेटिन द्याफ स्कूज द्याफ भोरियंटल स्टडीज. लन्दन, भाग १० ।

३. ऋग्वेद २-२४-४ तथा ४-२६-२।

४. ऋग्वेद् १०-६८-१० ।

४. ऐंशयिंट इविडयस हिस्टोरिका ट्रेडिशन विकित एफ॰ ई॰ पार्जिटर । १८

जहाँ तक पंजाब का प्रश्न है, यह श्रायों के उत्तर-पश्चिम से भारत में श्राने के सिद्धान्त पर निर्धारित है। इन लोगों का मत है कि श्रार्थ बाहर से श्राये श्रीर पंजाब में बस गये श्रीर यहीं वेद-मंत्रों का प्रथम उच्चारण हुआ। यहीं पहले-पहल यज्ञाग्नि धूम से आकाश अच्छा-दित हो उठा श्रीर यहीं से आर्थ पूर्व एवं दिच्चण की श्रीर गये जिन प्रदेशों के नाम वैदिक साहित्य में हम पाते हैं। आर्थों का बाहर से भारत में श्राक्रमणकारी के का में श्राने की बात केवल अम है श्रीर किसी उर्वर मस्तिष्क की कोरी कल्पना मात्र है, जिसका सारे भारतीय साहित्य में या किसी श्रन्य देश के प्राचीन साहित्य में श्री प्रमाण नहीं मिलता। सभी प्राचीन साहित्य इस विषय में मौन हैं। इसके पन्न या विपन्न में कोई प्रवल प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

## पंजाब एवं ब्राह्मण दृष्टिकोण

श्रन्यत्र पद सिद्ध करने का यत्न किया गया है कि सृष्टि का प्रथम मनुष्य मूलस्थान (मुलतान) में पैदा हुआ। वह रेखागणित के श्रनुपात (Geometrical progression) से बढ़ने लगा और कमशः सारे उत्तर भारत में फैल गया।

वेदों का निर्माण त्रार्थ सभ्यता के त्रारंभ में ही न हुत्रा होगा। सीमान्त पश्चिमोत्तर प्रदेश एवं पंजाब में कोई तीर्थ स्थान नहीं है। इसे त्रार्थ श्रद्धा की दृष्टि से भी नहीं देखते थे।

महाभारत में कर्या ने पंचनद के लोगों को जो फटकार सुनाई है, वह सचमुच ब्राह्मणों की दृष्टि का बोत्तक है कि वे पंजाब को कैसा सममते थे। इनका उ वचन पौर्ष एवं अभद्र होता है। इनका संगीत गर्दभ, खच्चर और ऊँट की बोली से मिलता-जुलता है। वाल्हीक (कांगड़ा प्रदेश) एवं मद्रवासी (रावी तथा चनाव का भाग) गो-मांस भन्नण करते हैं।

ये पलाएड के साथ गौड मिरिरा, भेड़ का मांस, जंगली शूकर, कुक्कुट, गोमांस, गर्दभ श्रौर किंट निगल जाते हैं। ये हिमाचल, गंगा, जमुना सरस्वती तथा कुरुचेत्र से दूर रहते हैं श्रौर स्पृतियों के श्राचार से श्रनभिज्ञ हैं।

## ब्राह्मण्-मांस

सारे भारतीय साहिस्य में केवल पणाव में ही ब्राहाणामांस ब्राह्मणों के सम्मुख परोसने का उल्लेख है। भले ही यह छल से किया गया हो। तुलसीदास की रामायण में भी वर्णन है कि

- ओरिजनल होम आफ आर्यन्स, त्रिवेद लिखित, एनाएस, भगडारकर ओ॰ रि॰ इन्स्टीटयूट, पूना, भाग २० ए० ४६ ।
- र. जनैंब झाफ यू० पी० हिस्टोरिकज सोसाइटी, भाग १६ ए० ७-६२। डाक्टर मोतीचन्द्र का महाभारत में भौगोजिक श्रीर झार्थिक श्रस्ययन।
- रे. महाभारत ५-४०-२०।
- ४. रामचरितमानस-

विश्वविदित एक कैक्य देसू, सरयकेतु ताँह बसई नरेसू। विविध स्मान्ह कह झामिष राँधा, सेहि माँह विप्र मांस खब्ब साधा। राजा भानुपताप के पाचक ने अनेक जानवरों के मांस के साथ ब्राह्मणों की ब्राह्मण का ही मांस परोस दिया श्रोर इससे ब्राह्मणों ने श्रसप्रन्न होकर राजा को राज्यस होने का शाप दिया।

मध्यदेश को लोगों ने अभी तक वैदिक साहित्योद्गम की भूमि नहीं माना है। किसी प्रकार लोग पंचनद को ही वेदगर्भ मानते आये हैं। बिहार वैदिक साहित्य की उद्गम भूमि है या नहीं, इस प्रस्ताव को भी प्रमाणों की कसीटी पर कसना चाहिए। केवल पूर्व धारणा से प्रभावित न होना, शोधक का धम है।

### वेद और अंगिरस

श्रादि में केवल चार गीत्र थे— सुगु, श्रांगिरा, विषष्ट तथा करया। ऋग्वेद के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ एव अष्टम मंडल में केवल गृत्समद, गौतम, भरदाज तथा करव ऋषि के ही मंत्र कमशः पाये जाते हैं। कुछ पारचात्य विद्वान् अष्टम मंडल को वंश का द्योतक नहीं मानते; किन्तु, श्रश्चलायन इस मंडल को वंश का ही द्योतक मानता है और इस मंडल को ऋषियों को प्रगाथा बतलाता है। इस मंडल के ११ बाल खिल्यों को मिलाकर कुल १०३ सूक्त कार्ग्वों के हैं। श्रेष ६२ सूक्तों में आधे से अधिक ४० सूक्तों अन्य कार्ग्वों के हैं। अश्वलायन इसे प्रगाथा इसलिए कहता है कि इस मंडल के प्रथम सूक्त का ऋषि प्रगाथ है। किन्तु, प्रगाथ भी करव वंशी है। गौतम और भरदाज अंगिरा वंश के हैं तथा काराव भी श्रांगिरस हैं। इस प्रकार हम पाँच मंडलों में केवल श्रंगिरस के ही ही प्रधानता पाते हैं। श्रांगेरस के प्रथम मंडल के छल १६९ सूक्तों में ११७ सूक्त श्रंगिरस के ही हैं।

ऋग्वेद अमं आंगिरस और उसके वंश जों को स्तुति है। यह होता एवं इन्द्र का मित्र है। पहले-पहल इसी को यज्ञ प्रकिया सूफी और इसी ने समफा कि यज्ञागिन काष्ठ में सिन्निहित है। यह इन्द्र का लंगोिटया यार है। ऋग्वेद के चतुर्थांश मंत्र केवल इन्द्र के लिए हैं। आंगरा ने इन्द्र के अनुयायियों का सर्वप्रथम साथ दिया। इसी कारण आंगिरामन्यु अवेस्ता में पारसियों का शैतान है। इन्द्र को सर्वश्रेष्ठ आंगिरा अर्थात् अंगिरस्तम कहा गया है। अतः इम कह सकते हैं कि ऋग्वेद के आधे से भी अथिक मन्त्रों की रचना आंगिरा और उसके वंश जों ने की।

#### अथर्ववेद

महाभारत कहता है कि अंगिरा ने सारे अथर्ववेद की रचना और इन्द्र की स्तुति की। इस पर इन्द्र ने घोषणा की कि इस वेद की अथर्वागिरस कहा जायगा तथा यज्ञ में अंगिरा को बिल भाग मिलेगा। याज्ञवल्क्य का भागिनेय पैप्यलाद ने अथर्ववेद की पैप्पलाद शाखा की रचना की। सचमुच, पैप्पलाद ने अपने मातुल की देखा-देबी ही ऐसा साहस किया। याज्ञवल्क्य ने घैशम्पायन का तिरस्कार किया और शुक्क यजुर्वेद को रचना की। महाभारत में तो अथर्ववेद को आत्युच्चस्थान मिला है और कई स्थानों पर इसे ही वेहों का प्रतिनिधि माना गया है। अतः

१. ऋग्वेद ८-४८ तथा सद्गुरु शिष्यटीका ।

२. जनैंत विहार रिसर्च सोसायटी, भाग रेट 'श्रंगरिस'।

**३. ऋ**खेद १०-६**२**।

४. महाभारत ४-१६-४८।

हम देखते हैं कि सम्रूर्ण शुक्त यजुर्वे र, श्रथवंवे र तथा श्रधिकांश ऋग्वेर की रचना श्रागिरसों के द्वारा पूर्व में हुई। श्रथवंवेर तो सत्यतः मगध की ही रचना है। हसमें रह की पूरी स्तुति है, क्योंकि रह बात्यों का प्रधान देवता था। संभवतः इसी कारण श्रथवंवेर को कुछ लोग कुदृष्टि से देखते हैं।

## वैशाली राजा

हमं ज्ञात है कि आधुनिक बिहार में स्थित वैशाली के राजा अवीचित, मस्त इत्यादि के पुरोहित श्रंगिरा वंश के थे। दीर्घ नमस् भी इसी वंश का था जिसने बली की स्त्री से पाँच चित्रज पुत्र उत्पन्न किया था। अतः हम कह सकते हैं कि आंगिरस प्राचीन या आधुनिक बिहार के थे। बिहार के अनेक राजाओं ने भी वेदमंत्रों की रचना की, यथा—वत्सप्री, भलन्दन, आदि। विश्वामित्र का पवित्र स्थान आज के शाहाबाद जिते के अन्तर्गत बक्सर में था। कौशिक से सम्बद्ध कौशिकी तट भी बिहार प्रदेश में ही है।

## रुद्र-महिमा

याज्ञवल्कय श्रापने शुक्त यजुर्वेद में रुद्र की महिमा सर्वोपिर बतलाता है; क्योंकि रुद्र मगध देश के बात्यों का प्रधान देवता था श्रीर वही जनता में श्रिविक प्रिय भी था। चिन्तामिण विनायक वैद्य का श्रानुमान है कि श्राथवंवेद काल में ही मगध में लिग-पूजा श्रीर रुद-पूजा का एकीकरण हुआ, जो काशी से श्रिविक दूर नहीं है। इसी कारण काशी के शिव सारे भारत में सर्वश्रेष्ठ माने गये।

ब्राह्मण-प्रन्थों में भी हम प्राचीन बिहार के याज्ञवरूच्य की ही शतपथ ब्राह्मण का रचियता पाते हैं। इसी ब्राह्मण प्रंथ का अनु ५२एण करते हुए अनेक ऋषियों ने विभिन्न ब्राह्मण प्रंथों की रचना की। ध्यान रहे कि शतपथ ब्राह्मण अन्य ब्राह्मण प्रन्थों की अपेन्ना बृहत् है।

#### याज्ञवल्क्य

याज्ञवल्क्य के लिए अपने शुक्त यजुर्वेद की जनता में प्रतिष्ठित करना कठिन था। तिरकालीन वैदिक विद्वान यजुर्वेद की महत्ता स्वीकार करने की तैयार न थे। याज्ञवल्क्य के शिष्यों ने श्रापना समर्थक तथा पोषक परीजित पुत्र जनमेजय में पाया जिसने वाजसनेय ब्राह्मणों को प्रतिष्ठित किया। इससे वैशम्पायन चिद् गया श्रीर उसने कीध में कहा — ''रे मूर्ख ! जब तक में संसार में जीवित हूँ तुम्हारे वचन मान्य न होंगे श्रीर तुम्हारा शुक्त यजुर्वेद प्रतिष्ठित होने पर भी स्तुत्य न होगा।' श्रातः राजा जनमेजय ने पौर्णमास यज्ञ किया; किन्तु इस यज्ञ में भी वहीं बाधा रही। श्रातः जनमेज्य ने वाजसनेय ब्राह्मणों को जनता में प्रतिष्ठित करने के लिए दो श्रान्य यज्ञ किये तथा उसने श्रापने बाहुवल से श्रास्तक, मध्य देश तथा श्रान्य जेतों में श्रुक यजुर्वेद की मान्यता दिलवाई।

<sup>1,</sup> ऋगवेद ६ ६ म ।

र. हिस्ट्री श्राफ वैदिक जिटरेचर भाग १ देखें।

३ वायुपुराग, अनुवंगपाद, २-३७-१।

## उपनिषद का निर्माण

श्रक्ष विद्या या उपनिषदों का भी देश विदेह-मगध ही है जहाँ चिरकाल से लोग इस विद्या में पारंगत थे। मक्दुनत का मत हैं कि उपनिषदों का स्थान कुरुपांचाल देश है न कि पूर्व देश; क्योंकि याज्ञवल्क्य का गुरु उद्दालक आरुणि कुरु पांचाल का रहनेवाला था। किन्तु, स्मृति में याज्ञवल्क्य की मिथिलावासी बताया गया है। अपितु शाकल्य याज्ञवल्क्य की कुरु पांचाल ब्राह्मणों के निरादर का दोषी ठहराता है। इससे सिद्ध है कि याज्ञवल्क्य स्वयं कुरु पांचाल का ब्राह्मण न था। याज्ञवल्क्य का कार्यचेत्र प्रधानतः विदेह ही है। काशी का राजा अजातशत्रु भी जनकसभा को ईर्ष्या की दृष्टि सं देवता है, जहाँ लोग ब्रह्मविद्या के लिए ट्रुट पहते थे।

जनक की सभा में भी याज्ञबर्श्य श्रपने तथाकथित गुरु उदालक श्रारुणि को निरुत्तर कर देता है। व्यास श्रपने पुत्र शुकि को जनक के पास मोत्त विद्या ज्ञान के लिए भेजता है। श्रतः इससे प्रकट है कि मोत्त विद्या का स्थान भी प्राचीन बिहार ही है।

## आस्तिक्य भ्रंश

श्रिपतु उपनिषदों में श्रास्तिक ब्राझण सम्यता के विरुद्ध भाव पाये जाते हैं। इनमें यशों का परिहास किया गया है। इनमें विचार स्वातंत्र्य की भरमार है। इनका स्रोत हम श्रथवंवेद में भी खोज सकते हैं,जहाँ ब्राझणों ने श्रपना श्रलग मार्ग ही हुँ निकाला है। श्राची के इतिहास में हम बौद्ध श्रोर जैन काल में जित्रयों के प्रभुत्व से इस श्रन्तराल की बृहत्तर पाते हैं। संभवतः यहाँ की भूमि में ही यह गुण है श्रीर यहीं के लोग इस साँचे में ढले हुए हैं कि यहाँ परम स्वतंत्र स्वच्छन्द विचारों का पोषण होता है, जो उपनिषद, बौद्ध एवं जैनागम से भी सिद्ध है। ज्ञान की हिष्ठ से यहीं के लोग भारत के विभिन्न समुदायों के जन्म देने की योग्यता रखते थे। बात्य, बौद्ध, जैन तथा श्रन्य श्रनेक लघु सम्प्रदाय जो स्वाधीन चितन को लच्य बनाकर चले; मगध में ही जन्मे थे। संस्कृत साहित्य निर्माण काल में भी हम बिहार के पाटलिपुत्र को सारे भारत में विद्या का केन्द्र पाते हैं, जहाँ लोग बाहर से श्राकर परीचा देकर समुत्तीर्ण होने पर ख्यात होते थे। वत्त मान काल में महात्मागांधी को भी राजनीतिक चेत्र में सर्वप्रथम बिहार में ही ख्याति मिली। गुरु गोविन्द सिंह का जन्म भी बिहार में ही हुश्रा था। जिन्होंने सिन्हों को लड़ाका बनाया श्रीर इस प्रकार सिन्हल सम्प्रदाय की राज्य-शिक्त को स्थिर करने में सहायता दी।

संभवतः, वैदिक धर्म का प्रादुर्भाव भी सर्वप्रथम प्राची ने में ही हुआ था; जहाँ से दुर-पांचाल में जाकर इसकी जड़ जमी, जिस प्रकार जैनों का श्रष्टा गुजरात श्रीर कर्णाटक हुआ। इसी प्रदेश में फिर श्रीपनिषद ज्ञान का श्राविर्भाव हुआ, जिसने कमशः बौद्ध श्रीर जैन दर्शनों को जन्म दिया श्रीर विचार स्वातंत्र्य की प्रोत्साहित करके, मनुष्य की कट्टरता के पास से मुक्त रक्षा। महाभारत में कर्णा जिस प्रकार पश्चनम भूमि की निन्दा करता है, वह इस बात का बोतक है कि बाहाण लोग पंचनद को श्रच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। श्रतः यह श्रनुमान भी निराधार नहीं है कि वेदों का सही उच्चारण भी पंजाब में नहीं होता होगा; वेदों की रचना तो दूर की बात है।

स्मृतियों में मगध यात्रा के निषेध का कारण इस प्रांत में बौद्ध एवं जैन इन दो नास्तिक धर्मी का उदय था श्रौर इस निषेध का उल्लेख बाद के साहित्य में पाया जाता है। ऋग्वेद के

१. भागवत ६-१३-२७।

२. इसे होम आफ उपनिषद् उमेशचन्द्र भटाचायितिखित इण्डियन ऐ टिक्वेरी, १६२८ ए॰ १६६-१७३ तथा १८४-१८६ ।

तथाकथित मगध परिहास को इन लोगों ने ठीक से नहीं सममा है। नैचा शाख का अर्थ सोमलता और प्रमगन्द का अर्थ ज्योतिर्देश होता है। अपितु यह मंत्र बिहार के किसी ऋषि की रचना नहीं है। विश्वामित्र और रावी का वर्णन ऋष्वेद में मिलता है। किन्तु, विश्वामित्र की प्रिय भूमि तो बिहार ही है। ऋषि तो सारे भारत में पर्यटन करते थे। ऋष्वेद की सभी निदयाँ पंजाब की नहीं हैं। इनमें गंगा तो निःसन्देह बिहार से होकर बहती है। अपितु, गंगा का ही नाम निदयों में सर्वप्रथम आता है और यह उल्लेख ऋष्वेद के दशम मंडल में है, जिसे आधुनिक विद्वान कालान्तर की रचना मानते हैं। कीथ कहता है कि ऋण्वेद का दशम मंडल छंदों के विचार और भाषा की दृष्टि से अन्य मंडलों की अपेदा बहुत बाद का है। ऋष्वेद (१०-२०-२६) का एक ऋषि तो प्रथम मंडल का आरम्भ ही अपने मंत्र को आदि में रखता है और इस प्रकार वह अपने पूर्व ऋषियों के ऊपर अपनी निर्भरता प्रकट करता है।

इस प्रकार हम वैदिक साहित्य के आंतरिक अध्ययन और उनके ऋषियों की तुलना से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संदिताओं, ब्राह्मणों, आर्एयकों और उपनिषदों का अधिकांश बिहार प्रदेश में ही रचा गया था, न कि भारत के अन्य भागों में। विद्वानों में इस विषय पर मतभेद भले ही हो, किन्तु, यदि शान्त और निष्पन्न दृष्टि से इस विषय का अध्ययन किया जाय तो वे भी इसी निर्णय पर पहुँचेंगे।

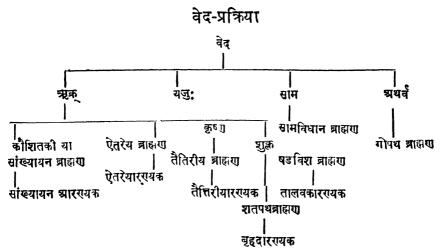

वेद एक पुरुष के समान है जिसके विभिन्न श्रंग शरीर में होते हैं। श्रत: वेद के भी छ: प्रधान श्रंग हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं। पाणिनि के श्रमुसार छन्द (पाद), करूप (हस्त), ज्योतिष (चत्तु), निरुष्ठ (कर्ण), शिचा (नासिका) तथा व्याकरण (मुख) है। उपनेद भी चार हैं। यथा—स्थापत्यवेद, धनुर्वेद, गन्धर्यवेद श्रीर श्रायुर्वेद। इनके सिवा छपनिषद् भी वेद समभे जाते हैं।

१ वे रिवज हिस्ट्री आफ इशिख्या, भाग १, ५० ७७

२. होम आफ वेद, त्रिवेदिसिखत, देखें — अनात्स भगडारकर भो विश् इंस्टीटयूट, पूजा, सन् १६४२।

३ शिचा ४२-४३

## विंश ऋध्याय

#### तन्त्र शास्त्र

ऋग्नेद में देवी सुक्क और यजुनेंद में लच्मी सुक्क मिलता है। केनोपनिषद् में पर्धत कम्या उमा सिंहवाहीनी इन्द्रादि देवों के संसुव तेज पूर्ण होकर प्रकट होती है और कहती है कि संसार में जो कुछ भी हाता है, उपका कारण महाशक्ति है। शाक्यसिंहगौतम भी कहता है कि मूर्ख लोग देवी, कात्यायनी, गणपित इत्यादि देवों की उपासना रमशान और चौराहे पर करते हैं। रामायण में विश्वामित्र राम-लच्मण को बला और अतिबला तांत्रिक विद्याओं की शिचा देते हैं। स्मृति पुराणों में तंत्र शास्त्र का उल्लेख मिलता है। किंतु तंत्र शास्त्रों में कहीं भी इनका उल्लेख नहीं है। महाभारत कहता है कि सत्ययुग में योगाधीन रुद्द ने तंत्र-शास्त्र की शिचा बालिखल्यों को दी; किन्तु कालान्तर में यह लुप्त हो गया।

मोहनजोदारों और हड़प्पा की खुदाई से पता चलता है कि भारत की शिक्षपूजा एशिया-माइनर एवं भूमध्य सागर के प्रदेशों में प्रचलित मातृ-पूजा से बहुत मिलती-जुनती है तथा चालकोथिक काल में भारत एवं पश्चिम एशिया की सभ्यता एक समान थी। कुछ लोगों का यह मत है कि यहाँ के ब्रादिवासी शिक्ष, प्रेत, सांप तथा वृक्त की पूजा करते हैं, जो शिक्ष सम्प्रदाय के मूल हैं; क्योंकि शिक्ष की पूजा सारे भारत में होती है। डाक्टर हटन कहते हैं कि आधुनिक हिंदू धर्म वैदिक धर्म से प्राचीन है। इसी कारण इस धर्म में ब्रानेक परम्पराएँ ऐसी हैं जो वैदिक साहित्य में कहीं भी नहीं मिलती। इसकी उपलब्ध संहिता श्राति प्राचीन नहीं है; क्योंकि यह सर्वदा वर्धमान श्रीर परिवर्ष नशील रही है।

तंत्र-शास्त्र अद्वैत मत का प्रचारक है। यह प्रायः शिव-पार्वती या भैरव-भैरवी संवाद के रूप में मिलता है। इसमें संसार की सभी वस्तुओं श्रीर विषयों का वर्णन है। इसका अध्ययन एवं मनन, श्राबाल-वृद्ध-वनिता सभी देश श्रीर काल के लोग कर सकते हैं। स्त्री भी गुरु हो सकती है। यह गुप्त विद्या है, जो पुस्तक से नहीं; किन्तु, गुरु से ही सीखी जा सकती है। यह प्रत्यन्त शास्त्र है।

गुणों के श्रनुसार तंत्र के तीन भाग (तन्त्र, यामल श्रौर डामर) भारत के तीन प्रदेशों में (श्रश्वकान्त, रथकान्त श्रौर विष्णुकान्त में) पाये जाते हैं। प्रत्येक के ६४ प्रन्थ हैं। इस प्रकार तंत्रों की कुल संख्या १६२ हैं। ये तीन प्रदेश कीन है, ठीक नहीं कहा जा सकता। शिक्तमंगलातंत्र के श्रनुसार विष्णुकान्त विन्ध्यपर्वत श्रेणी से चट्टल (चट्टप्राम ) तक फैला है। रथकान्त चट्टल से महासीन तक तथा श्रश्वकान्त विन्ध्य से महासमुद्र तक फैला है।

बिहार में वैद्यनाथ, गराडकी, शोण देश, करतीया तट, मिथिला और मगध देवी के प्रर पीठों में से हैं। इसके सिवा गया एवं शोण संगम भी पूज्य स्थान हैं। कहा जाता है कि पटना में देवी का सिर गिरा था, जहां पटनदेवी की पूजा होती है।

१. केन उपनिषद् १-१२।

२. बिबतिवस्तर, श्रध्याय १७।

३. सन् १६६१ की सेंसररिपोर मूमिका।

## एकविंश अध्याय

## बौद्धिक क्रान्ति-युग

भारत का प्राचीन धर्म लुप्तप्राय हो रहा था। धर्म का तत्त्व लोग भून गये थे। केवल बाहरी उपचार ही धर्म मात्र था। बाह्यण लोभी, श्रमपढ़ तथा श्राडम्बर श्रीर दंभ के स्नोत मात्र रह गये थे। श्रातः स्वयं ब्राह्मण स्मृतिकारों ने हो इस पद्धित की घोर निन्दा की। विक्षेष्ठ कहता है—जो ब्राह्मण वेदाध्ययन या श्रध्यापन नहीं करता या श्राह्मलागिन नहीं रखता, वह श्रूद्पाय हो जाता है। राजा उस ग्राम को दगड़ दे, जहाँ के ब्राह्मण वेदविहित स्वधर्म का पालन नहीं करते श्रीर भिद्धादन से श्रपना पेट पालते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को श्रान्न देना डाकुश्रों का पालन करना है।

विक्रम की उन्नीसवीं शती में फ्रांस की प्रथम राज्य-क्रान्ति के दो प्रमुख कारण बताये गये हैं—राजाश्रों का श्रत्याचार तथा दार्शनिकों का बौद्धिक उत्पात । भारत में भी बौद्ध श्रीर जैन-क्रान्तियाँ इन्हीं कारणों दे से हुई ।

मूर्खिता की पराकाष्ठा तो तब हो गईं जब जरासंध इत्यादि राजाओं ने पुरुषमेध करना श्रारंभ किया। उसके यज्ञ पारस्परिक कलह के कारण हो गये। उत्तराध्ययन सूत्र कहता है कि पशुओं का बध वेद, श्रीर यज्ञ, पात के कारण होने के कारण पापी की रत्ता नहीं कर सकते।

यह क्रांति चित्रियों का ब्राह्मणों के प्रति वर्ण-व्यवस्था के कारण न था। नये नये मतों के प्रचारकों ने यज्ञ किया, उपनिषद् श्रीर तर्क से शिचा ली तथा दर्शन का संबन्ध उन्होंने लोगों के नित्य कर्म के साथ स्थापित कर दिया।

यह मानना श्रम होगा कि इन मतों का पृथक श्रास्तित्व था। विसेंट र स्मिथ सत्य कहता है—"बौद्ध धर्म कभी भी किसी काल में भारत का प्रचलित धर्म न था। बौद्ध काल की संज्ञा श्रम श्रीर भूल है; क्यों कि बौद्ध या जैन धर्म का दबदबा कभी भी इतना नहीं बैठा कि उनके सामने ब्राह्मण धर्म लुप्तत्राय हो गया हो।"

ब्राह्मण अपना श्रेष्ठत्व एव यज्ञ का कारण वेद को बतलाते थे, जो ईश्वरकृत कहे जाते थे। अत: इन नूनन मत-प्रवर्तकों ने वेद एवं ईश्वर दोनों के अस्तित्व को गवान्त पर रख दिया।

१. वसिष्ठ समृति ३-१; ३-४।

२. रमेश चन्द्रत का एँशियंट इंडिया, कलकत्ता, १८६० ए० २२४।

३. सैक्रेड बुक ऑफ इस्ट भाग ४४ ए० ३७।

४. आक्सफोर्ड हिस्ट्री आफ इगिडया; ११२५ ए० ५४ ।

#### जैनमत

जैनमत ने श्रहिंसा को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया। जैन शब्द 'जिन' से बना है, जिसका श्रथं होता है जीतनेवाला। यदि किसी श्रनादि देव को स्रष्टिक त्तां नहीं मानना ही नास्तिकता है तो जैन महा नास्तिक हैं। इनके गुरु या तीर्थं कर ही सब कुछ हैं, जिनकी मूर्तियाँ मंदिरों में पूजी जाती हैं। वे स्रष्टि को श्रनादि मानते हैं, जीव को भी श्रनन्त मानते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं तथा सब्जान से मोज्ञ-प्राप्ति मानते हैं। मनुष्य श्रपने पूर्वजन्म के कर्मानुसार उच्च या नीच वर्षा में उत्पन्न होता है, तथापि प्रेम श्रौर पित्र जीवन से वह सर्वोच्च स्थान पा सकता है। किन्तु दिगम्बरों के मत में रहत्वं श्रीर स्त्रियों को मोज्ञ नहीं मिल सकता।

जैनमत का प्रार्द्ध भाव कब हुआ, यह निश्चयपूर्व क नहीं कहा जा सकता। जैन-परम्परा के अनुसार प्रथम तीर्थ कर ऋषमदेव का निर्वाण, माघ ऋषण चतुर्दशी की आज से अनेक वर्ष पूर्व हुआ था। उस संख्या को जैन लोग ४१३४४२६३०३० ८०६०३१७००४ ६४१९२१ के आगे ४४ बार ६ लिखकर प्रकट करते हैं। जैन जनता का विश्वास है कि ऐसा लिखने से जो संख्या बनती है, उनने ही वर्ष पूर्व ऋग्मदेव का निर्वाण हुआ था। श्रीभद्भागवत के अनुसार ये विष्णु के २४ अवतारों में से एक अवतार थे। ये ऋषमदेव राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से उत्पन्त हुए। इस अवतार में समस्त आसिक्तगों से रहित होकर अपनी इन्द्रियों और मन को अत्यन्त शान्त करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप मं उन्होंने जड़ों को भाँति योगत्रयी का आचरण किया। ऋषभदेव और नेमिनाथ को छोड़कर सभी तीर्थ करों का निर्वाण बिहार प्रदेश में ही हुआ। वासुगुज्य का निर्वाण चम्पा में, महाबीर का मध्यम पाता में और शेष तीर्थ करों का निर्वाण सम्मेद-शिखर (पार्श्वनाथ पर्वत) पर हुआ।

हिन्दुओं के २४ अवतार के समान जैनों के २४ तीर्थ कर हैं। जिस प्रकार बौद्धों के कुल पचीस बुद्ध हैं, जिनमें शाक्त्रमुनि अंतिम बुद्ध हुए। जैनों के १२ चक्रवत्तां राजा हुए और प्रायः प्रत्येक चक्रवर्त्तां के काल में दो तीर्थ कर हुए। ये चक्रवर्त्तां हिन्दुओं के १४ मनु के समान हैं। तीर्थ करों का जीवन-चरित्र महावीर के जीवन से बहुत मेत खाता है; किन्तु धीरे-धीरे प्रत्येक तीर्थ कर की आधु चीण होती जानी है। प्रत्येक तीर्थ कर की माता गर्भधारण के समय एक ही प्रकार की १४ स्वप्न देवती है।

बाइसवाँ तीर्थं कर नेमि भगवान् श्रीकृष्ण के समकातीन हैं। जैनों के ६३ महापुरुषों में ( तुलना करें — त्रिषष्ठिशलाका चरित ) ২৩ श्रीकृष्ण के समकातीन हैं।

## पार्श्वनाथ

पार्श्वनाथ ४ के जीवन-सम्बन्धी पवित्र कार्य विशाखा नच्चत्र में हुए। इनके पिता काशी के राजा श्रश्वसेन थे तथा इनकी माता का नाम वामा था। घातकी वृद्ध के नीचे इन्हें कैवल्य

- १. हापिकन्स रेकिजन्स भाफ हिएडया, लन्दन १६१०, पृ० २८५-६
- २. भागवत २-७-३०।
- तुलना करें लातिन भाषा का पांटिफेक्स (pontifex)। जिस प्रकार रोमवासी सेतु को मूर्त्ति का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार भारतीय तीर्थ (बन्दरगाह) का प्रयोग करते हैं।
- थ. सेकेंड बुक भाक इस्ट, ए॰ २७१-७४ (कल्पसूत्र )।

प्राप्त हुआ। इंनके अनेक शिष्य थे, जिनमें १६००० श्रमण, ३८००० भिच्नुणियों तथा १६४,००० स्पाप्तक थे। इनका जन्म पीष कृष्ण चतुर्दशी को अर्द्धारित के समय तथा देहावसान १०० वर्ष की अवस्था में श्रावण शुक्ताष्टमी क० सं० २२५१ में हुआ। सूर्य इनका लाञ्छन था। इनके जन्म के पूर्व इनकी माता ने पार्श्व में एक सर्प देखा था, इसीसे इनका नाम पार्श्वनाथ पहा। ये ७० वर्ष तक श्रमण रहे। पार्श्वनाथ के पूर्व सभी तीर्थ करों का जीवन कल्पना-चेत्र का विषय प्रतीत होता है। पार्श्वनाथ ने महावीर-जन्म के २५० वर्ष पूर्व निर्वाण श्रप्त किया।

## महावीर

भगवान् महावीर के जीवन की पाँच प्रमुख घटनाएँ—गर्भप्रवेश, गर्भस्थानान्तरण, जन, आमग्य श्रीर कैवल्य—उस नच्चत्र में हुई जब चन्द्र उत्तराफाल्गुणी में था। किन्द्र, इनका निर्वाण स्वातिका में हुश्रा।

परम्परा के अनुसार इन्होंने वैशाली के पास कुराडमाम के एक ब्राह्मण ऋषभदत्त की भार्या देवनन्दा के गर्भ में आधी रात की प्रवेश किया। इनका जन्म चैत्र शुक्ल १४ की किलि संवत २४०२ मे पार्श्वनाथ के निर्वाण के ठीक २४० वर्ष बाद हुआ। कल्पसूत्र के अनुसार महावीर के अनूण का स्थानान्तरण कारयपगोत्रीय चित्रिय सिद्धार्थ की पत्नी त्रिशला या प्रियकारिणी के गर्भ में हुआ और त्रिशला का अनूण ब्राह्मणी के गर्भ में चला गया। सम्भवतः बाल्यकाल में ही इन दोनों बालकों का परिवर्तन हुआ और विशेष प्रतिभाशाली होने के कारण ब्राह्मणपुत्र का लालन-पालन राजकुल में हुआ। राज्य मे सर्वप्रकार की समृद्धि होने से पुत्र का नाम वर्ष मान रखा गया। अपितु संभव है कि इस जन्म को अधिक महत्ता देने के लिए ब्राह्मण और चित्रय दो वंशों का समन्वय किया गया। इनकी मा त्रिशला विषष्ठ गोत्र की थी और विदेहराज चें उक की बहन थी। निन्दवर्ष न इनका ज्येष्ठ आता था। तथा सुरशना इनकी बहन थी। इनके माता-पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे।

तेरह वर्ष की अवस्था में महातीर ने कौरिडन्यगीत की कन्या यशोदा का पाणिष्रहण किया, जिससे इन्हें अनवद्या ( = अनीज्जा ) या प्रियदशना कन्या उत्पन्न हुई जिसने इनके आतुज मं अलि का पाणिष्रहण किया।

जब ये ३० वर्ष के हुए तब इनके माता-िपता रंसार से कूच कर गये। श्रतः मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी को इन्होंने अपने ज्येष्ठ भाई की आज्ञा से अध्यातम जेत्र में पदार्पण किया। पाश्चात्य देशों की तरह प्राची में भी महत्वाकां ज्ञी छोटे भाइयों के लिए धर्मसंघ में यथेष्ठ जेत्र था। इन्होंने १२ वर्ष घोर तपस्या करने के बाद, ऋजुपालिका नदी के तट पर, सम्ध्याकाल में, जंभियशाम के पास, शालवृद्ध के नीचे कैवल्य प्राप्त किया। इन्होंने राइ, वज्रभूमि और स्वस्रभूमि में खूत्र यात्रा की। लोगों के यातनाओं की कभी परवाह न की। इन्होंने प्रथम चातुर्मास्य श्रीस्थियाम में, तीन चम्पा श्रीर पृष्टि-

१. सैकेड बुक झाफ इस्ट, भाग २२, पृ॰ २१७।

२. यह इजारीबाग जिले में गिरिडीह की बराबर नदी के पास है। गिरिडीह से चार कोस दूरी पर एक मन्दिर के श्रमिलेख से प्रकट है कि पहले यह श्रमिलेख ऋजुपालिका के तट पर जुंभिका ग्राम में पाश्वैनाथ पर्वत के पास था।

करएस्त्र के अनुसार इसे वद्धमान कहते थे। यह आजक्त का वद्वान हो सकता है।

चम्पा में तथा श्राठ चातुर्मास्य वेशाती श्रीर विशिग् प्राम में व्यतीत किया। वर्षा की छोड़कर ये शेष श्राठ मास प्रति गाँव एक दिन श्रीर नगर में पाँच दिन से श्रधिक न व्यतीत करते थे।

बयालीस वर्ष की श्रवस्था में स्थामक नामक गृहस्थ के जेत्र में यह वैशाव शुक्ल दशमी को केवली या जिन या श्रहेत हुए। तीस वर्ष तक घूम-घूमकर इन्होंने उत्तर भारत में धर्म का प्रचार किया। 'जिन' होने पर इन्होंने चार चातुर्मीस वैशाली श्रीर विशाग्राम में, १४ राजगृह श्रीर नालन्दा में, ६ चातुर्मीस मिथिला में, दो चातुर्मीस मिदिका में, एक श्रालिमका में, एक प्रणित भूमि में, एक श्रावस्ती में तथा श्रीन्तम एक चातुर्मीस पावापुरी में व्यतीत किया। कार्तिक श्रमाचस्या श्रीन्तम प्रहर में पावापुरी में राजा हिस्तपाल के वासस्थान पर इन्हें निर्वाण प्राप्त हुन्ना।

किल-संवत् २५७४ में इनका निर्वाण हुआ। इनके अवशेष की विहित किया काशी एवं की सल के १८ गणराजाओं तथा नवमल्लकी तथा नर्वालच्छवी गणराजाओं के द्वारा सम्पन्न की गई। महावीर ने पार्श्वनाथ के चातुर्याम धर्म में ब्रह्मचर्य जोड़ दिया और इसे पश्चयाम धर्म बतलाया।

भगवान् महावीर के १४००० श्रावक थे, जिनमें इन्द्रभृति प्रमुख था; ३६००० श्राविकाएँ थीं, जिनका संचालन चन्द्रना करती थी। इनके १,४६,००० शिष्य तथा ३,१८,००० शिष्याएँ थीं।

महावीर ने ही भिन्नुकों की वस्त्र त्यागने का आदेश किया और स्वयं इसका आदर्श उपस्थित किया। यह वस्त्रत्याग भने हीं साधारण बात ही; किन्तु इसका प्रभाव स्थायी रहा। भद्रबाहु जैनधर्म में प्रमुख स्थान रखता है। इसका महावीरचिरत, अश्वघोष के बुद्धचिरत से बहुत मिलता- जनता है। यह भद्रबाहु छठा थेर या स्थविर (माननीय बुद्ध पुरुष) है। यह चन्द्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। दुर्भिन्न के कारण यह भद्रबाहु चन्द्रगुप्त मौर्य तथा अन्य अनुयायियों के साथ दिन्निण भारत चला गया। संभवतः यह कल्पना महीसूर प्रदेश में जैन-प्रकार को महत्ता देने के लिए की गई ।

कुछ काल बाद कहा जाता है कि दुर्भिन्न समाप्त होने पर कुछ लोग पाटलिपुत्र लौठ आये और यहाँ धर्मबंधन ढीला पाया। दिल्ला के लोग उत्तरापथ के लोगों को धर्मबंधन में शिथिल पाते हैं। श्रिपितु वस्त्रधारण उत्तरापथ के लिए आवश्यक था; किन्तु दिल्लापथ के लिए दिगम्बर होना जलवायु की दिष्ट से अधिक युक्त था; अतः दिल्ला के दिगम्बरों ने उत्तरापथ की परम्पराओं को मानना अस्त्रीकार कर दिया। यह जैन-संघ में विच्छेद का सप्तम अवसर था। प्रथम विच्छेद तो महावीर के जामाना मं बिल ने ही खड़ा किया।

## महावीरकाल

मेंसुर के जैन, महावीर का निर्वाण विकाम-संवत् के ६०७ वर्ष पूर्व मानते हैं। यहाँ, संभवतः विकाम और शक-संवत् में भूल हुई है। त्रिलोकसार की टीका करते हुए एक दाचिणात्य

१. इटावा से २७ मील पूर्वोत्तर श्राविभका (श्रविवा) - नन्दलाल दे।

र. यह राजगृह के पास है। कुछ लोग इसे कसिया के पास पापा या अपपापापुरी बतजाते हैं।

प्रोफेसर सुई रेस जिखित—प्राचीन भारत के धर्म, जन्दन विरविद्यालय १६४२, देखें।

**४. इंबिडयन** ऐंटिक्वेरी १८८३ पु० २१, के॰ बी॰ पाठक खिखित ।

ने शक-संवत श्रौर विक्रम-संवत् में विभेद नहीं किया। त्रिलोकसार कहता है कि वीर-निर्वाण के ६०५ वर्ष ५ मास बीतने पर शकराज का जन्म हुआ।

उत्तरभारत के खेताम्बर जैन, महाबीर का निर्वाण विक्रम से ४०० वर्ष पूर्व मानते हैं। श्रावकाचार्य बतलाते हैं कि वीर-संवत् १०८० में परिधावी संवत्सर था। यह शक-संवत् ११०५ (१०८०-६०५) का घोतक है। फ्लीट ने एक श्रभिलेख का उल्लेख किया है जो शक-संवत् ११०५ में परिधावी संवत्सर का वर्णन करता है। श्रिपतु शक श्रौर विक्रम-संवत् के प्रारंभ में १३५ वर्ष का श्रंतर होता है (०८+५०), श्रत: दिगम्बर श्रौर खेताम्बर प्राय: एक मत हैं कि (४७० + १३५) = ६०५ वर्ष विक्रम-पूर्व महावीर का निर्वाण कर्नाटक में हुआ। दो वर्ष का श्रंतर संभवत:, गर्भाधान श्रौर उसके छुछ पूर्व संस्वारों की गणना के कारण है।

कु अधिनिक विद्वान् हेमचन्द्र के आधार पर महावीर का निर्वाणकाल कलि-संवत् २६३४ मानते हैं। हेमचन्द्र कहता है कि चन्द्रगुप्त वीर-निर्वाण के १४४ वर्ष बाद गद्दी पर बैठा। अतः, लोगों ने (२००६-१४४) क० सं० ५६३४ को ही महावीर का निर्वाणकाल माना है। संगवतः चन्द्रगुप्त के प्रशंसकों ने उसके जन्म-काल से ही उसकी राज्याधिकारी माना। चन्द्रगुप्त का जन्म क० सं० २०२६ में हुआ। था। चन्द्रगुप्त १६ वर्ष तक गृह्रगुद्ध में व्यस्त रहा, और दो वर्ष उसे राज्यकार्य सँभाजने में लगे। अतः, यह सचमुच क० सं० २००६ में गद्दी पर बैठा था। क० सं० २०३६ में सेल्युकस को पराजित कर वह एकच्छत्र सम्राट् हुआ तथा ०४ वर्ष की अवस्था में क० सं० २८०६ में वह चल बसा।

मेरतुंग (वि० सं० १३६३) स्व-रिचित श्रपनी विचार-श्रेणी में कहता है कि श्रवंति-राज पालक का श्राभिषेक उसी दिन हुआ जिस रात्रि की तीर्थंकर महावीर का निर्वाण हुआ। पालक के ६० वर्ष, नन्हों के १५५ वर्ष, मौर्यों का १० वर्ष, पुष्पिमत्र का ३० वर्ष, बलिमत्र का ६० वर्ष, गर्दभिल्ल का १३ वर्ष तथा राकों का ४ वर्ष राज्य रहा। इस आधार पर चन्द्रगुप्त विक्रम के ठीक २५५ वर्ष पूर्व (१००० + ३० + ६० + ४० + १३ + ४) क० सं० २००६ में गद्दी पर वैठा होगा। इस काल तक वह भारत का एकराट् बन चुका था। उपर्युक्त वर्ष-संख्या को जोड़ने से भी हम ४०० पाते हैं और मेर्गुंग भी महावीर-निर्वाण-काल कलि-संवत् १५०४ का ही समर्थन करता है।

प्रचितित वीर-संवत् भी यही सिद्ध करता है। महावीर का निर्वाण क० सं० २५७४ में हुआ। वीर-संवत् का सर्व-प्रथम प्रयोग संभवतः, व बराली श्रभिलेख में है जो अजमेर के राज-प्रताना प्रदर्शन-गृह में है। उसमे — महावीर संवत् ५४ लिखा है।

जैन-संघ

जैनधर्म प्राचीन काल से ही धिनकों और राजवंशों का धर्म रहा है। पार्श्वनाथ का जन्म काशी के एक राजवंश में हुआ था। वे पांचाल के राजा के जामाता भी थे। महावीर का जन्म भी राजकुल में हुआ तथा मातुकुल से भी उनका श्रानेक राजवंशों से सम्बन्ध था।

१. श्रनेकांत भाग १, १४-२४, युगल्किशोर, दिल्ली ( १६३० )।

र. जार्ल चार मेंटियर का 'महावीर काल', इपिडयन ऐंटिक री १६१४, पृ० ११६।

प्राचीन जैन स्मार्क, शीतखप्रसाद, सुरत १६२६, पृ० १६०।

४. भगवान् श्रमण महावीर का जीवन-चरित आठ भागों में अहमदाबाद से प्रकाशित है।

वैशाली के राजा चेटक की सात कन्याएँ जो थीं, निम्नलिखित राजवंशों की गृहल दमी वनीं—

- (क) प्रभावती इसने सिधु सौतीर के वीतभय राजा उदयन से विवाह किया।
- (ख) पद्मावती-इसने चम्पा के राजा दिधवाहन से विवाह किया।
- (ग) मृगावती इसने कौशाम्यी के शतानीक (उदयनिपता) से विवाह किया।
- (घ) शिवा--इसने श्रवंती के चंडप्रद्योत से विवाद किया।
- (ङ) ज्येष्ठा-इसने कुराडग्राम के महावीर के भाई नं दवर्द्धन से विवाह किया।
- (च) सुज्येष्ठा-यह भिन्तु ी हो गई।
- (छ) चेलना--इसने मगध के राजा बिम्बिसार का पाणिप्रहण किया।

श्रतः जैनधर्म शीघ ही सारे भारत मे फैल गया। दिववाहन की कन्या चन्दना या चन्द्रवाला ने ही सर्वप्रथम महावीर से दीचा ली। खेताम्बरों के श्रानुसार भद्रवाहु तक निम्निलिखित श्राचार्य हुए—

- (१) इन्द्रभूति ने १२ वर्ष तक क० सं० २५७४ से २५८६ तक पाट सँभाला।
- (२) सुधर्मा १२ ,, , २४८६-२४६८ तक ।
- (३) जम्बू १०० ,, ,, २४६८-२६६८ ,, ।
- (४) प्रभव **६ " , २६**६८-२७०७ "
- (७) संभूत विजय २ ,, ,, २८८१-२७८३ ,, ।
- (८) भद्रबाहु का क० सं० २७८३ में पाट श्रमिषेक हुआ।

### संघ-विभेद

महावीर के काल में ही अनेक जैननमें तर रूप प्रचलित थे। सात निम्दव के आचार्य जमालि, तिस्सगुन्त, असाइ, अश्विमित्र, गंगचालुए और गोष्ठपहिल थे। इनके सिवा ३६३ नास्तिकों की शाखा थी, जिनमं १८० कियावादी, ८४ अकियावादी, ६७ अज्ञानवादी और ३२ वेनायकवादी थे २।

किन्तु जैन-धर्म के अनुसार सबसे बड़ा भेद खेताम्बर श्रीर दिगम्बरों का हुआ। देवसेन के श्रनुसार खेताम्बर संघ का श्रारम्भ औराष्ट्र के बल्लभीपुर में विकम निर्वाण के १३६ वें वर्ष में हुआ। इसका कारण भद्रवाहु शिष्य श्राचार्य शांति का जिनवन्द्र था। यह भद्रवाहु कौन था, ठीक नहीं कहा जा सकता। जैनों का दर्शन स्याद्वाद में सम्निहित है। यह श्रास्ति, नास्ति श्रीर श्रव्यक्त के साथ प्रयुक्त होता है। यह काल श्रीर स्थान के श्रनुसार परिवर्तनशील है।

१, स्टेवेन्सन का हार्ट आफ जैनिज्म, ए॰ ६८-६१।

र. शाह का हिस्ट्री श्राफ जैनिज्म, पृ० ४६ ।
 श्वसियसर्थ किरियाणं श्रकिरियाणं चहोइ चुलसोति ।
 श्वन्साणिय सत्तद्वी वेग्यइयाणं च बत्तीसा ॥

३. दर्शनसार, ४-११, ए० ७ (शाह ए० ६५)।

जैनधर्म में ज्ञान, दर्शन श्रीर चिरित्र पर विशेष जोर दिया गया है। बाद में जैनधर्म की नवतत्त्व के रूप में व्याख्या की गई। यथा—जीव, श्रजीव, बन्ध, पुराय, पाप, श्राश्रव, संवर, कर्मचय श्रीर मोच। जैनों का स्याद्वाद या सप्तभंगीन्याय प्रिदेख है। चिति, जल, पावक, गगन, समीर पख तत्त्व हैं। इनके संयोग से श्रात्मा छठा तत्त्व पैदा होता है। पाँच तत्त्वों के विनाश होने पर जीव नष्ट हो जाता है। वेंयिक श्रात्मा सुब-दुःख को भोग करता है तथा शरीर के नाश होने पर श्रात्मा भी नष्ट हो जाता है। संसार श्रनन्त है। न यह कभी पैदा हुश्रा श्रीर न इसका श्रन्त होगा। जिस प्रकार पृथ्वी के नाना रूप होते हैं, उसी प्रकार श्रात्मा भी श्रनेक रूप धारण करता है। जैनधर्म में श्रात्मा की जितनी प्रधानता है, कर्म की उतनी नहीं। श्रतः कुछ लोगों के मत में जैनधर्म श्रकियावादी है।

## जैन-आगम

जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग त्रागम के नाम से ख्यात है। ये आगम ४६ हैं। इनमें श्रंग, उपांग, पइन्ना, छेरसूत्र, मूलसूत्र और उपमूलसूत्र संनिहित हैं। श्रंग बारह हैं— आयारंग, सूयगडं, ठाणांग, समवायांग, भगवती, नायाधम्मकहा, उवासगदसा, श्रंतगडदसा, श्रात्तरीव-वाह्यदसा, परहवागरसा, विवागसूय श्रौर दिष्टिवाय। उपांग भी बारह हैं—श्रोत्राह्य, रायपसेणिय, जीवाभिगम, पन्नवणा, सूरियपन्नति, जंबुद्दीवपन्नति, चन्दपन्नति, निरयावित, कप्यबंदिस्या, पुष्किया, पुष्कित्री, वरिहदसा।

पइन्ना (प्रकीर्ष) दस **हैं**—चउसरण, श्राउरपच्चुक्खाण, मत्तपारिन्ना, संयर, तंदुलवेयालिय, चन्दविज्मत्य, देविंदत्थव, गिणविज्जा, महापचक्खाण, वीरत्थव।

छेदसूत्र छः हैं—निसीह, महानिसीह, ववहार, श्रायारदसा, कप्प ( बृहत्कल्प ), पंचकप्प । म्लसूत्र चार हैं—उत्तरज्मयण, श्रावस्सय, दसवेयालिय, पिंडनिज्जिति । तथा दो चपमूलसूत्र नन्दि श्रीर श्रातुयोग हैं ।

त्रिति प्राचीन पूर्व चौरह थे। यथा—उत्पाद, श्रप्रयनीय, वीर्यप्रवाद, श्रास्तनास्तिप्रवाद, श्रानप्रवाद, सत्यप्रवाद, श्रात्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यानप्रवाद, विद्यानुग्वाद, श्रावन्ध्य, प्रायु, कियाविशाल, लोकविन्दुसार। किन्तु ये सभो तथा बारहवाँ श्रंग दृष्टिवाद सदा के लिए काल्यास हो गये है।

जो स्थान वैदिक साहित्य में वेद का श्रौर बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक का है, वही स्थान जैन साहित्य में इन श्रागमों का है। इनमें जैन तीर्थ करों विशेषतः महावीर तथा संस्कृति से सम्बद्ध श्रनेक लौकिक पारलौकिक बातों का संकलन है।

श्रायारंग, सूयगडं, उत्तरज्मयण, दक्षवेयालिय श्रादि श्रागम प्रन्थों में जैन भिजुश्रों के श्राचार-विचार का वर्णन हैं। ये बौद्धों के धम्मपर, सुत्तनिपात तथा महाभारत शांतिपर्व से श्रानेकांश में मिलते-जुत्तते हैं। ये श्रागमप्रन्थ श्रमणकान्य के प्रतीक हैं। भाषा श्रीर विषय की दृष्टि से ये सर्वप्राचीन ज्ञात होते हैं।

१. सूत्रकृतांग, १-६-१४।

२. उत्तराध्ययन सूत्र, २८-१४।

३. सुत्रकृतांग, १-.-१-७,८,१२ ; १-१-२-१ ; १-१-१-१-१८ ।

भगवती, कल्पसूत्र, श्रोवाइय, ठाणांग, निरयाविल में श्रमण महावीर के उपदेशों की चर्ची है तथा तात्कालिक राजा, राजकुमार श्रीर युद्धों का वर्णन है, जिनसे जैनसाहित्य की लुप्तप्राय श्रमेक श्रमुश्रुतियों का पता चलता है।

नायाधम्मकहा, उवासगदसा, श्रंतगडदसा, श्रनुत्तरोववाइयदसा श्रीर विवागसूत्र में श्रनेक कथाओं तथा शिष्य-शिष्याओं का वर्णन है। रायपसेणिय, जीवाभिगम, पन्नवण में वास्तुशास्त्र, संगीत, वनस्पति, ज्यौतिष श्रादि श्रनेक विषयों का वर्णन है, जो श्रन्यत्र उपलब्ध नहीं।

छेदस्त्रों में साधुत्रों के स्त्राहार-विहार तथा प्रायश्चित्त का वर्णन है, जिनकी तुलना विनयपिटक से की जा सकती है। उदाहरणार्थ बृहत्कलपसूत्र में (१-५०) कहा है कि जब महावीर साकेत में विहार करते थे तो उस समय उन्होंने त्रादेश किया, भिक्ख और भिक्खनी पूर्व में स्त्रंग-मगध, दिच्या में कौशाम्बी, पश्चिम में धूणा (स्थानेश्वर) तथा उत्तर में कुणाला (उत्तर कोसल) तक ही विहार करें। इससे सिद्ध है कि स्नारंभ में जैनधर्म का प्रसार सीमित था।

राजा कनिष्क के समकालिक मथुरा के जैनाभिलेखों में जो विभिन्न गण, कुल श्रीर शाखाश्रों का उल्लेख है, वे भद्रबाहु के कल्पसूत्र में विधित गण, कुन, शाखा से प्रायः मेल खाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये श्रागम कितने प्राचीन हैं। श्रभी तक जैन-परम्परा में श्वेताम्बर, दिगम्बर का कोई भेद परिलक्षित नहीं है। वैदिक परिशिष्टों के श्रनुहप जैन-प्रकीर्ण भी हैं।

पालिसूत्रों की श्रद्धकथाश्रों की तरह जैन श्रागमों की भी श्रनेक टीका, टिप्पिएगाँ, दीपिका, विकृति, विवरण तथा चूिंगका लिखी गई हैं। इनमें श्रागमों के विषय का सविस्तर वर्णन है। उदाहरणार्थ बृहत्कल्पभाष्य, व्यवहारभाष्य, निशीधचूिंण, श्रावश्यकचूिंण, श्रावश्यक टीका श्रावि में पुरातत्त्वसम्बन्धी विविध सामग्री है, जिनसे भारत के रीति-रिवाज, मेला-त्योहार, साधु-सम्प्रदाय, दुष्काल-बाद, चीर डाकू, सार्थवाह, व्यापार के मार्ग, भोजन-बस्न, गृह-श्राभूषण इत्यादि विषयों पर प्रकाश पड़ता है। वितरनीज सत्य कहता है कि जैन टीका-प्रन्थों में भारतीय प्राचीन कथा-साहित्य के श्रनेक उज्ज्वल रत्न विद्यमान है, जो श्रान्यत्र उपलब्ध नहीं।

जैन प्रन्थों में बौदों का वर्णन या िक्दान्त नगएय है, यद्यपि बौद्ध प्रन्थों में निगंहों भीर नाथपुत्रों का वर्णन पाया जाता है तथा बौद्धधर्म की महत्ता बताने के लिए जैनधर्म के सिद्धान्तों का खंडन पाया जाता है; किन्तु जैनागमों में बौद्ध-सिद्धान्तों का उल्लेख भी नहीं है।

१. हिस्ट्री बाफ इंग्डियन ब्रिटरेचर-भाग २, पृ० ४८७।

## द्वाविंश अध्याय

## बौद्ध धर्म

बुद्ध शब्द का अर्थ होता है—ज्ञान-प्राप्त । अमर विंह इन्हें १ = नामों से संकेत करता है। बुद्ध दो प्रकार के होते हैं—प्रत्येक बुद्ध जो ज्ञान-प्राप्त करने के बाद दूसरों को उपदेश नहीं देते तथा सम्मासम्बुद्ध जो सर्व देशों एवं निब्बाण-मार्ग के पथपदशंक होते हैं। बुद्ध ने ⊨३ बार संन्यासी, ५ = बार राजा, ४३ बार वृद्धदेव, २६ बार उपदेशक, २४ बार प्रवक्का, २० बार इन्द्र, १ = बार बानर, १३ बार विर्णक, १२ बार श्रेंच्ठी, १२ बार कुक्कुर, १० बार मृग, १० बार सिंह, = बार हंस, ६ बार अथव, ४ बार वृद्ध, ३ बार कुंभकार, ३ बार चारडाल, २ बार मतस्य, दो बार गजयन्ता, दो बार चूद्धा तथा एक-एक बार बढ़ई-लोहार, दादुर और शशक कुल में जन्म लिया।

### बुद्ध का जन्म

शाक्यप्रदेश में किवलवस्तु नामक नगर में सूर्यवंशी राजा शुद्धोदन रहते थे। उत्तराषाढ़ नत्तुत्र में आषाढ़ पूर्णिमा को इनकी माता मायादेवी ने प्रथम गर्भधारण किया। प्रथम प्रसव के समय श्रिषक दु:ख श्रीर लज्जा से बचने के लिए माया देवी ने श्रपने पित की श्राज्ञा से श्रपने पीहर को कुछ दास-दासियों सिहत प्रात: देवदह नगर को प्रस्थान किया। किवलवस्तु श्रीर देवदह के बीच ही में थकावट के कारण माया को प्रसव पीड़ा होने लगी। लोग कनात घरकर श्रत्या हो गये श्रीर दोनों नगरों के बीच श्राष्ट्र के लुम्बिनीयन में गम के दसवें मास में वैशाखी पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म हुआ। लोग बालक को लेकर किवलवस्तु ही लौट श्राये ।

पुत्र की षष्ठी ( छट्ठी ) समाप्त होने के बाद यथाशीघ ही सानवें दिन मायादेवी इस संसार से चल बसीं। किन्दु राजा ने लालन-पालन में कुछ उठा न रखा।

राजा शुद्धोदन ने पारंगत दैवज्ञों की बुत्तवाकर नामकरण संस्कार करवाया। आठ ब्राझणों ने गणना कर भविष्यवाणी की—ऐसे लच्चणोंवाला यदि ग्रहस्थ रहे तो चक्रवत्तां राजा होता है और यदि प्रविज्ञत हो, तो बुद्ध। उनमें सबसे कम श्रवस्थावाले ब्राह्मण कीरिडन्य ने कहा—इसके घर में रहने को संभावना नहीं है। यह विश्वत-कपाट बुद्ध होगा। ये सातों ब्राह्मण श्रायु-पूर्ण होने पर परलोक सिधारे। कौरिडन्य ने सातों ब्राह्मणों के पुत्रों से, जब महापुरुष प्रविज्ञत हो गये, जाकर कहा—कुमार सिद्धार्थ प्रविज्ञत हो गये। वह निःसन्देह बुद्ध होंगे। यदि तुम्हारे पिता जीवित होते तो वे भी प्रविज्ञत होते। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ श्रामो। हम सब प्रविज्ञत

१. तिकौराकीट (नेपाल की तराई )

२. रुम्मिनदेई, नौतनवा स्टेशन से चार कोश पश्चिम नेपाल की तराई में।

अदिदूरे निदान, जातक ( आनन्द कौसल्यायन अन्दित ) भाग १, ए० ७० ।

हो जाय । केवल तीन संन्यासी न हुए । शेष चार कौ एडन्य ब्राह्मण को मुखिया बनाकर संन्यस्त हुए । श्रागे यहीं पाँचों ब्राह्मण पश्चवगाय स्थविर के नाम से ख्यात हुए ।

राजा ने दैवज्ञों से पूछा-क्या देवकर मेरा पुत्र संन्यस्त होगा ! उत्तर-चार पूर्व लक्तण-ख़ब्द, रोगी, मृत श्रीर प्रवजित ।

राजा ने बालक के लिए उत्तम रूपवाली श्रीर सब दोषों से रहित धाइयाँ नियुक्त कीं। बालक श्रमन्त परिवार तथा महती शोभा श्रीर श्री के साथ बढ़ने लगा। एक दिन राजा के यहाँ खेत बीने का उत्सव था। इस उत्सव पर लोग सारे नगर को देवताश्रों के विमान की भाँति घेर लिया करते थे। राजा को एक सहस्र हलों की खेती होती थी। राजा दल-बल के साथ पुत्र को भी लेकर वहाँ पहुँचा। खेत के पास ही एक सघन जामुनवृक्त के नीचे कुमार को तम्बू में सुला दिया गया। धाइयाँ भी तमाशा देखने के लिए बाहर चली गईं। बालक श्रकेला होने के कारण मृद्धित-सा हो गया। राजा ने श्राकर इस बालक को एकान्त में पाया श्रीर धाइयों को बहुत फटकारा।

## विवाह

क्रमशः सिद्धार्थ सोलह वर्ष के हुए। राजा ने राजकुमार के लिए तीनों ऋतुओं से युक्त तीन प्रासाद बनवा दिये। इनमें एक नौतला, दूसरा सात तला और तीसरा पाँच तला था। राजा ने ४० नाउक करनेवाली स्त्रियों को भी नियुक्त किया। सिद्धार्थ अलंकृत निट्यों से परिवृत्त, गीतवायों से सेवित और महासम्पत्ति का उपभोग करते हुए ऋतुओं के कम से प्रासादों में विहरते थे। इनकी अप्रमहिषी गोपा थी। इसे कंचना, यशोधरा, विम्बा और विम्बसुन्दरी भी कहते हैं। यह घ'टाशब्द या किंकिणीस्वर के सुप्रबुद्ध राजा की कन्या थी।

जिस समय सिद्धार्थ महासम्पत्ति का उपभोग कर रहे थे, उसी समय जाति-विरादरी में अपवाद निकल पड़ा—'सिद्धार्थ की डा में ही रत रहता है। किसी कला को नहीं सीखता, युद्ध आने पर क्या करेगा ?' राजा ने कुमार को बुलाकर कहा उ'तात! तेरे सगे-सम्बन्धी कहते हैं कि सिद्धार्थ किसी कला को न सीखकर केवल खेलों मे ही लिप्त रहता है। तुम इस विषय में क्या उचित सममते हो ?' कुमार ने कहा—'महाराज! मेरा शिल्प देखने के लिए नगर में ढोल पिटवा दें कि आज से सातवें दिन में अपनी कला प्रदर्शित कहाँगा।' राजा ने वैसा ही किया। कुमार सिद्धार्थ ने अच्छाबंध, केशबंध इत्यादि बारह प्रकार के विभिन्न कलाओं को दिखलाया। राजा ने भी प्रसन्न होकर कुमार को कैषक प्रदेश का समाहर्ता बनाकर भेज दिया।

एक दिन राजकुमार ने उपवन देखने की इच्छा से सारथी को बुलाकर रथ जोतने को कहा। सारथी सिंधु देशीय चार घोड़ों को जोतकर रथ सहित उपस्थित हुआ। कुमार बाहर निकले। मार्ग में उन्हें एक जरा जर्जरित, टूटे दौत, पलित केश, धनुषाकार शरीवाला, थरथर कांपता हुआ हाथ में डंडा लिये एक बद्ध दीख पड़ा। कुमार ने सारथी से पूछा - 'सौम्य! यह कौन

१. जातक प्र १-७४।

२. जातक ३-७४।

३, जातक १४७६।

पुरुष है। इसके केश भी श्रोरों के समान नहीं हैं।' सारथी का उत्तर सुनकर कुंमार ने कंहा—'श्रहो! धिकार है जन्मको, जिसमें ऐसा बुढ़ापा हो।' यह सोचते हुए उदास हो वहाँ से लौटकर अपने महल में चले गये। राजा ने पूछा—'मेरा पुत्र इतना जलरी क्यों लौट श्राया ?' सारथी ने कहा—'देत्र! बुढ़े श्रादमी को देखकर।' भिवष्याणी का स्मरण करके राजा ने कहा —'मेरा नाश मत करो। पुत्र के लिए यथाशीघ नृत्य तैयार करो। भीग भोगते हुए प्रक्रज्या का विचार मन में न श्रायगा।'

इसी प्रकार राजकुमार ने क्गणपुरुष, मृतपुरुष श्रौर श्रन्त में एक संन्यासी की देखा श्रौर सत्यों से पूछा—यह कौन है ? सारथी ने कहा—देव यह प्रवित्त है श्रौर उसका गुण वर्णन किया। दीर्घभाणकों व के मत में कुमार ने उक्त चारों निमित्त एक ही दिन देखे। इस दिन राजकुमार का श्रन्तिम श्रृंगार हुआ।। संध्या समय इनकी पत्नी ने पुत्ररल उत्पन्न किया। महाराज शुद्धोदन ने श्राज्ञा दी—यह शुभसमाचार मेरे पुत्र की सुनाश्रो। राजकुमार ने सुनकर कहा—पुत्र पैदा हुआ, राहुल (बन्धन) पैदा हुआ।। श्रतः राजा ने कहा—मेरे पोते का नाम राहुलकुमार हो।

राजकुमार ने ठाट के साथ नगर में प्रवेश किया। उस समय श्रदारी पर बैठकर चित्रयकन्या कृशा गौतमी ने नगर की परिक्रमा करते हुए राजकुमार के रूप श्रौर शोभा को देखकर प्रसन्ता से कहा—

## निश्चत्ता नून सा माता निश्चत्ता नृन सा प्ता। निश्चत्ता नून सा नारी यस्येयं सद्दसंपति॥

राजकुमार ने सोचा—यह मुफे िय वचन सुना रही है। मैं निर्वाण की खोज में हूँ। मुफे ध्राज ही गृह-वास छोड़कर प्रविजत हो निर्माण की खोज में लग जाना चाहिए। 'यह इसकी गुरु-दित्तिणा हो' ऐसा कहकर कुमार ने श्रपने गले से निकालकर एक बहुम्ल्य हार कृशा गौतमी के पास भेज दिया। 'सिद्धार्थकुमार ने मेरे प्रेम में फंसकर भेंट भेजी है', यह सोचकर वह बड़ी प्रसन्न हुई।

### निष्क्रमण

राजकुमार भी बड़े श्रीसौभाग्य के साथ श्रयनं महल में जाकर सुन्दर शय्या पर लेट रहे । इधर सुन्दरियों ने नृत्यगीत नाय श्रारंभ किया। राजकुमार रागादिमलों से विरक्तचित्त होने के कारण थोड़ी ही देर मं सो गये। कुमार को सुपुत दे बकर सुन्दरियों भी श्रयने श्रयने बाजों को साथ लिये ही सो गईं। कुछ देर बाद राजकुमार जागकर पलंग पर श्रासन मार बैठ गये। सन्दोंने देखा — किसी के मुख से कफ श्रीर लार बह रही है। कोई दांत कटकटा रही है, कोई खाँसती है, कोई बर्राती है, किसी का मुख खुला है। किसी का बख्न हट जाने से पृणोत्पादक गुद्य स्थान दीखता है। वेश्याओं के इन विकारों को देखकर वे काम-भोग से श्रीर भी विरक्त हो गये। उन्हें वह सु-श्रलंकृत भवन श्मशान के समान मालूम हुआ। श्राज ही मुफे गृहत्याग करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर पलंग पर से उत्तरकर द्वार के पास जा कर बोले — कौन है ? प्रतिहारी छन्दक ने ख्योडी पर से उत्तर दिया। राजकुमार ने कहा — में श्रभी महाभिनिष्कमण करना चाहता हूँ। एक श्रच्छा घोड़ा शोघ तैयार करो। छन्दक उधर श्रयशाला में गया। इधर सिद्धार्थ पुत्र

१. जातक १-७७ ।

र, दीर्घनिकाय को कचठस्थ करनेवाले श्राचार्य ।

३. जातक १-८० ।

को देखने को इच्छा से अपनी प्रिया के शयनागार में पहुँचे। देवी पुत्र के मस्तक पर हाथ रक्खे सो रही थी। राजकुमार ने पुत्र का अन्तिम दर्शन किया और महल से उतर आये। वे वन्यक नामक सर्वश्वेत घोड़े पर सवार होकर नगर से निकल पड़े। मार्ग में कुमार क्षिसक रहे थे। मन करता था कि घर लौट जायें। किन्तु मन दढ कर आगे बढ़े। एक ही रात में शाक्य, वोलिय और रामप्राम के छोटे-छोटे तीन राज्यों को पार किया और प्रातःकाल अनोमा (= अमेमो) नदी के तट पर पहुँचा।

#### संन्यासी

राजकुमार ने नदी की पार कर हाथ-मुँह धोया त्रौर बालुका पर खड़े होकर त्रियने सारथी छन्दक से कहा — सौम्य, त् मेरे त्राभूषणों तथा कन्यक की लेकर जा। मैं प्रविज्ञत होऊँगा। छन्दक ने कहा — मैं भी संन्यासी होऊँगा। इसपर सिद्धार्थ ने डाँड कर कहा — तू संन्यासी नहीं हो सकता। लौड जा। सिद्धार्थ ने त्रापने ही कृपाण से शिर का केश काड डाला। सारथी किसी प्रकार घोड़े के साथ कपिलवस्तु पहुँचा।

सिद्धार्थ ने सोचा कि काशो के सुन्दर वस्त्र संन्यासी के योग्य नहीं। त्रातः त्रापना बहुमूल्य वस्त्र एक ब्राह्मण को देकर श्रीर उससे भित्तु-वस्त्र इत्यादि श्राठ परिष्कारों र को प्राप्त कर संन्यासी हुए। पास में ही भागव मुनि का प्रयाश्रम था। यहाँ इन्होंने कुछ काल तक तपश्चर्या की किन्तु संतोष न हुन्ना। यह भागत मुनि के उपदेश से विन्ध्यकोष्ठ में न्नाराद मिने के पास संख्यज्ञान के लिए गये। किन्तु यहाँ भो इन्हें शान्ति नहीं मिली। तब ये राजगृह पहुँचे। यहाँ के राजा बिम्बिसार ने इन ही त्रावभगत की न्नीर त्राप्त न्नारा प्राप्त भी देना चाहा; किन्तु सिद्धार्थ ने इस प्रकृण नहीं किया। मिन्नाटन करने पर इन्हें इतना खराब न्नान मिला कि इनके न्नार्थों से न्नार्थ है व्यापन की तरह इन्होंने न्नापने समक्ताया।

राजगृह में इन्हें सन्तोष न हुआ। श्रव ये पुनः ज्ञान की खोज में आगे बढ़े। रुदक रामपुत्र के पास इन्होंने वेदान्त और योग की दीक्षा ली।

श्रव ये नीरांजना नरी के तट पर उक्वेला के पास सेनापित नामक प्राप्त में पहुँचे श्रीर वहाँ छः वर्ष घोर तपस्या की। यहाँ इन्होंने चान्द्रायण वत भी किया। पुनः श्रम्न त्याग दिया। इससे इनका कनक-वर्ण शरीर काना पड़ गया। एक बार बेहोश हो कर भूमि पर गिर पड़े। यहीं इनके पाँच साधियों ने इनका क्ष्म हो हिया श्रीर कहने लगे — 'छः वर्ष तक दुष्कर तपस्या करके भी यह सर्वज्ञ न हो सका। श्रव गाँच-गाँव भीख माँगकर पेट भरता हुशा यह क्या कर सकेगा ? यह लालची है। तपोमार्ग से श्रष्ट हो गया। जिस प्रकार स्नान के लिए श्रोस-बुंद की श्रोर ताकना निष्कत्त है, वैसे ही इसकी भी श्राशा करना है। इससे हमारा क्या मतलब सधेगा। श्रवनः वे श्रपना चीवर श्रौर पात्र ले ऋषिपत्तन पहुँचे।

१. जातक १ मध् ।

एक लंगोट, एक चाद्र एक लापेटने का चस्त्र, मिट्टी का पात्र, चुरा, सुई,
 कमर्बन्ध धीर पानी छानने का चस्त्र।

६ यह त्रारा के रहनेवालो थे, जिनसे सिार्थंद्र ने प्रथम सांख्य र्शन पढ़ा ।

४. जातक १ मह ।

प्रामणी की कन्या सुजाता नन्दबाला ने वटस।वित्री व्रत किया था श्रौर वटदात के नीचे मनौती की थी कि यदि मुक्ते प्रथम गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ तो प्रतिवर्ष पायस (खीर) चदाउँगी। मनोरथ पूर्ण होने पर नन्दबाला अपनी सहेली पूर्ण को लेकर भर उरवसी (डेगची) खीर लेकर प्रात: वटवृद्ध के नीचे पहुँची। इधर सिद्धार्थ शौचादि से निवृत्त हो मधुकरी की प्रतीचा करते हुए उसी वृद्ध के नीचे साफ भूमि पर बेठे थे।

#### ज्ञान-प्राप्ति

नन्दबाला ने सीचा—श्राज हमारे शृद्धदेव स्वयं उतर कर श्रपने ही हाथ हे बिलिप्रहण करने को बैठे हैं। नन्दबाला ने पात्र पहित चीर को पिद्धार्थ के हाथ में दिया श्रीर चल दी। पिद्धार्थ भोजन लेकर नदी के तट पर गये श्रीर स्नान करके शरा खीर चट कर गये। शरा दिन किनारे पर घूमते-फिरते बीत गया। संध्या समय बोधिशृद्ध के पास चले श्रीर उत्तराभिमुख होकर कुशासन पर श्रासन लगाकर बैठ गये। उस रात ख्व जोर की मंमावात चल रही थी। बिजली कड़क रही थी। पानी मुसलवार घरसा, किन्तु तो भी बुद्ध श्रपने श्रासन से न डिगे। बाह्म मुहूर्त में दिन की लाली फटते समय इन्होंने बुद्धत्व ( सर्वज्ञता) का साच्चात्कार किया श्रीर बुद्ध ने कहा—'दु:खदायी जन्म बार-बार लेना पड़ता है। में संसार में शरीररूपी एह को बनानेवाले की खोज में निष्फल मटकता रहा। किन्तु गृहकारक, श्रव मेंने तुभे देख लिया। श्रव तू फिर गृह न बना सकेगा। गृह-शिखर-विखर गया। चित्त-निर्वाण हो गया। चृष्णा का च्य देख लिया।' श्रव ये बुद्ध हो गये श्रीर एक सप्ताह तक वहीं बैठे रहे। इन्होंने चार सप्ताह उसी बोधशृद्ध के श्रासपास में बिताये।

पाँचवें सप्ताह यह न्यप्रोध ( श्रजपाल ) वृद्ध के पास पहुँचे, जहाँ बकरी चरानेवाले अपना समय काटते थे। यहाँ श्राक्षपास के गाँवों से श्रनेक कुमारी, तहणी, प्रौढा श्रीर प्रगलमा सुन्दरियाँ इनके पास पहुँची श्रीर इनके। फन्दे में फँसाना चाहा। किन्तु इन्होंने सबीं की समभा-बुमाकर बिदा कर दिया। बुद्ध भी सप्ताह बिताकर वहाँ से नागराज मुचिलिन्द ( कर्कखरड के राजा ) के यहाँ श्रीर सातवाँ सप्ताह राजायतन वृद्ध के नीचे काटा। यहाँ प्रपुप श्रीर मिल्लिक नामक दो सेठ उत्तर उत्कल से पश्चिम देश व्यापार को जा रहे थे। इन्होंने सत्त श्रीर पुत्रा शास्ता को भोजन के लिए दिया। भगवान ने इन दोनों भाइयों को बुद्धभम में दीखित किया। किर यहाँ से ये काशी चल पड़े श्रीर गुक्यू शिमा को श्रपने पूर्व परिचित पाँच साथियों को किर से अपना श्रव्यायी बना लिया। बुद्ध ने यहाँ लोगों से शास्त्रार्थ किया। प्रथम चातुर्मास भी काशी में ही बिताया। इसी बीच कुल ६१ श्रह्त हो गये। चीमासे के बाद श्रपने शिष्यों को धर्मप्रचार के लिए विभिन्न दिशाशों श्रीर स्थानों में भेजा श्रीर स्वयं चमत्कार दिखा-दिखाकर लोगों को श्रपना शिष्य बनाने छगे। यह गया-शीर्ष या ब्रह्मयोनि पर पहुँचे श्रीर वहाँ से शिष्यमंडली के साथ राजा बिम्बसार को दी हुई प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मगध की राजधानी राजगृह के समीप पहुँचे।

<sup>1.</sup> जातक 1-६८ ।

सन्ति के निदान जातक १-६६ ।

#### शिष्य

राजा श्रापने माली के मुँह से बुद्ध के त्राने की बात सुनकर श्रानेक त्राझणों के साथ बुद्ध के पास पहुँचा। बुद्ध ने इन सबों को दीचा दी। यष्टिवन राजप्रासाद से बहुत दूर था, इसलिए राजा ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि कृषा कर श्राप मेरे विल्व वन को दान रूप स्वीकार करें श्रीर उसी में वास करें, जिससे समय, उसमय भगवान के पास आ सक्टूँ। इसी समय सारिपुत्र श्रीर मोद्गाल्यायन ने भी प्रवज्या ली श्रीर बुद्ध के कट्टर शिष्य हो गये।

तथागत की यशश्चिन्द्रका सर्वत्र फैल रही थी। इनके पिता शुद्धोदन की भी अपने खुद्धत्व प्राप्त पुत्र को देखने की उत्कट इच्छा हुई। श्रतः इन्होंने श्रपने एक मंत्री को कहा— "तुम राजगृह जाओ श्रोर मेरे वचन से मेरे पुत्र को कहो कि श्रापके पिता महाराज शुद्धोदन श्रापके दर्शन करना चाहते हैं श्रीर मेरे पुत्र को बुलाकर ले श्राश्रो। वह मंत्री वहाँ से चला श्रीर देखा कि भगवान खुद्ध धर्म उपदेश कर रहे हैं। उसी समय वह विद्वार में प्रविष्ट हुश्रा श्रीर उपदेश सुना श्रीर मिचु हो गया। श्रहंत पद प्राप्त होने पर लोग मध्यस्थभाव हो जाते हैं श्रानः उसने राजा का सन्देश नहीं कहा। राजा ने सोचा—स्यात मर गया हो श्रन्यथा श्राकर मुचना देता; श्रातः इसी प्रकार राजा ने नव श्रमात्यों को भेजा श्रीर सभी मिचु हो गये। श्रन्ततः राजा ने श्रपने सर्वार्थकार , श्रान्तिरक, श्रातिवश्वासी श्रमात्य काल उदायी को भेजा। यह सिद्धार्थ का लंगोटिया यार था। उदायी ने कहा—देव में श्रापके पुत्र को दिखा सकूंगा, यदि साधु बनने की भाजा दें। राजाने कहा—में जीते-जी पुत्र को देखना चाहता हूँ। इस खुढ़ापे में जीवन का स्था ठिकाना ? तू प्रविजत हो या श्रप्रविजत। मेरे पुत्र को लाकर दिखा।

काल उदायी भी राजगृह पहुँचकर बुद्धवचन सुनकर प्रवितित हो गया। श्राने के सात आठ दिन बाद उदायी स्थिवर फाल्गुण पूर्णमासी को सोचने लगा—हेमन्त बीत गया। बसन्त श्रा गया। खित कड गये। मार्ग चलने योग्य हो गया है। यह सोच वह बुद्ध के पास जाकर बोला—न बहुत शीत है, न बहुत उच्ण है। न भोजन की कठिनाई है। भूमि हरित तृण शंकृत है। महासुनि! यह चलने का समय है। यह भागीरयों ( = शाक्यों) के संग्रह करने का समय है। आप के पिता महाराज शुद्धोदन आपके दर्शन करना चाहते हैं। आप जातिवालों का संगठन करें।

## जन्मभूमि-प्रस्थान

अब बुद्ध सिशाष्य प्रतिदिन एक योजन धीरे-धीरे चलकर साठ योजन की यात्रा समाप्त कर वैसाख पूर्णिमा को राजगृह से किपलवस्तु पहुँचे। वहाँ इनका स्वागत करने के लिये नगर के अनेक बालक, बालिका, राजकुमार, राजकुमारियाँ पहुँची। बुद्ध ने न्यप्रोधबृद्ध के नीचे डेरा डाल दिया और उपदेश किया। किसी ने भी अपने घर भोजन के लिये इन्हें निमंत्रण न दिया। अगले दिन शास्ता ने स्वयं २०,००० भिद्धुओं को साथ लेकर भिद्धाटन के लिए नगर में प्रवेश किया और एक ओर से भिद्धाचार आरंभ किया। सारे नगर में तहलका मच गया। लोग दुतल्ले-तितल्ले प्रसारों पर से खिड़ कियाँ खोल तमाशा देखने लगे। राहुल-माता ने भी कहा—आर्यपुत्र इसी नगर में ठाट के साथ घोड़े और पालकी पर चढ़ कर घूमे और आज इसी नगर में शिर-ढाड़ी सुंडा, कषायवस्त्र पहन, कपाल हाथ में लेकर भिद्धा मांग रहे हैं। क्या यह शोभा देता है ?

श्रीर राजा से जाकर कहा— श्राप का पुत्र भीख मांग रहा है। इसपर राजा घबराकर धोती संभालते हुए जल्दी-जल्दी निकलकर वेग से जाकर भगवान के सामने खड़ा होकर बोले— हमें क्यों लजवाते हो। क्या यह प्रकट करते हो कि हमारे यहाँ इतने भिच्चुओं के लिए भोजन नहीं मिल सका। विनय के साथ वह बुद्ध को सिशच्य महल में ले गये और सबों को भोजन करवाया। भोजन के बाद राहुलमाता को छोड़ सारे रिनवास ने श्रा-श्राकर बुद्ध की वन्दना की। राहुलमाता ने कहा—यदि मेरे में गुण है तो श्रार्थपुत्र स्वयं मेरे पास श्रावेगे। श्राने पर ही बनदना कहाँगी।

श्रव बुद्ध श्रपने दो प्रमुख शिष्यों के साथ (= सारिपुत्र, मौद्गल्यायन) माता के यहाँ पहुँचे श्रीर श्रायन पर बैठ गये। राहुलमाता ने शीघ श्राकर पैर पकड़ लिया। शिर को पैरों पर रख कर फूट-फूटकर रोने लगी। राजा शुद्धोदन कहने लगे—मेरी बेटी श्रापके कषाय वस्त्र पहनने का श्रादेश सुनकर कषायधारिणी हो गई। श्राप के एक बार मोजन करने को सुनकर एकाहारिणी हो गई। वह भी तस्ते पर सोने लगी। श्रपने नैहरवाजों के ''हम तुम्हारी सेवा-सुश्रूष करेंगे'' ऐसा पत्र भेजने पर भो एक सम्बन्धी को भी नहीं देवती—मेरी बेटी ऐसी गुगवती है। निःसन्देह राजकन्या ने श्रपनी रक्षा की है, ऐसा वह बुद्ध चलते बने।

दूसरे दिन सिद्धार्थ की मौसी और सौतेली मां के पुत्र नन्दराजकुमार का श्रभिषेक, गृहप्रवेश श्रौर विवाह होनेवाला था। उस दिन भगवान को नन्द के घर जाकर श्रानी इच्छा न रहने पर भी बलात उसे साधु बनाना पड़ा। उसकी स्त्री ने विखरे केश लिए गवाच्च से देवकर कहा—श्रायपुत्र शीघ लौटना।

सातवें दिन राहुल माता ने अपने पुत्र को अलंकृतकर महाश्रमण के पाम भेजा और कहा-वहीं तेरे पिता हैं। उनसे बिरासत माँग। कुमार भगवान् के पास जा पिता का स्नेह पाकर प्रसन्ध चित्त हुए और भोजन के बाद पिता के साथ चत दिये और कहने लगे मुसे दायज दें। युद्ध ने सारिपुत्र की कहा—राहुल हुमार को साधु बनाओ। राहुल के साधु होने से राजा का हृदय फट गया और आर्त होकर छन्होंने युद्ध से निवेदन किया और वचन माँगा कि भविष्य में माता-पिता की आज्ञा के बिना उनके पुत्र को श्रवजित न करें। युद्ध ने यह बात मान ली।

इस प्रकार भगवान् बुद्ध कुछ काल किपलवरनु में बिताकर भिच्छ उंघ-सिहत वहाँ से चलकर एक दिन राजगृह के सीतवन में ठहरे। यहाँ अनाथ पिरुडक नामक गृहपित श्रावस्ती से आकर अपने मित्र के यहाँ ठहरा था। यह भी बुद्ध का शिष्य हो गया और श्रावस्ती पधारने के लिए शास्ता से वचन लिया। वहाँ उसने ठाउ के साथ बुद्ध का स्वागत किया तथा जेतवन महा-विहार की दान रूप में समर्पित किया।

कालान्तर में राहुल माता ने सोचा — मेरे स्वामी प्रविज्ञत होकर सर्वज्ञ हो गये। पुत्र भी प्रविज्ञत होकर उन्हीं के पास रहता है। मैं घर में रहकर क्या कहाँगी ? मैं भी प्रविज्ञत हो आवस्ती पहुँच बुद्ध श्रीर पुत्र को निरन्तर देखती रहुँगी।

देवदत्त नं भगवान् बुद्ध को मारने का श्रानेक प्रयत्न किया। उसने श्रानेक धनुर्धरों को नियुक्त किया। धनपाल नामक मत्त हाथी को छुड़वाया। विष देने का यत्न किया; किन्तु वह श्रपने कार्य में सफल न हो सका। बुद्ध भी उससे तंग श्रा गये श्रीर उन्होंने देवदत्त से वैर का बदला लिया। उन्होंने जेनवन में पहुँचने के नव मास बाद द्वारकोट के श्रागे खाई खोदवाकर उसका श्रान्त कर

१, महाप्राख जातक (२४०)।

दिया। कितने भित्तुक इस घटना से परेशान होकर गृहस्थधर्म मे पुनः प्रवेश करना चाहते थे।

भगवान् बुद्ध की प्रथम अवस्था मे २० वर्ष तक तथागत का कोई स्थायी सेवक नहीं था। कभी कोई, कभी कोई सवा म रहता। अतः बुद्ध न भिन्नुओं स कहा — प्रव मे बुद्धा हो गया ( प्र६ वर्ष )। मेरे लिए एक स्थ यी संवक का निश्चय कर ली। बुद्ध ने इस कार्य के लिए आनन्द की स्वीकार किया जो एक प्राइवेट संकेटरी का काम करना था।

धर्म सेनापित सारिपुत्र कार्तिक पूर्णिमा को धौर महामाद्गल्यायन कार्तिक-स्रमावस्या की इस संसार से चल बसे। इस प्रकार दोनों प्रवान शिष्यों के चन देने से बुद्ध को बहुन ग्लानि हुई। इन्होंने सोचा कि जन्म-भूमि मे ही जाकर महाँ। किन्तु वहाँ वे न पहुँच सके। भिज्ञान्चार करते हुए कुशीनगर पहुँचे स्त्रौर उत्तर दिशा की स्रोर शिर कर के लेट गये। स्नानन्द ने कहा—भगवान् इस जुद्द नगर मे, इस विषम नगर में, इस जंगनी नगर में, इस शाखा नगर में निर्वाण न करें। किसी दूसरे महानगर चम्पा, राजगृह अथादि म निर्वाण करें।

## बुद्धकाल

भगवान बुद्ध का कान विवाद-पूर्या है। इनका निर्वाग श्रजातशत्रु के राज्यकान के श्राठवें वर्ष में हुत्रा; श्रतः इन का निर्वाग-काल कलि-संवत् २५५६ श्रीर जन्म-काल कलि-संवत् २४७६ है।

श्रीमती विद्यादेवी ने नीरचीर विवेकी विज्ञों के संमुख विभिन्न ४ म्म तिथियाँ खोजकर रक्खी हैं। यथा — किल-संवत् ६०६, ६५३, ६६२, ६६६ ( तिब्बती श्रोर चीन परम्परा ); १२६४ ( थिठवैकटाचार्य ); १३० म्म (त्रिवेद ); १३११, १४८५ ( मिणमखलाई ); १०३४ ( श्राइने श्रकवरी ); १०६६ ( सर जेम्स जिस्त ); १०६१ ( मिणमखलाई ); १०३४ ( भूटान ); २०५१ ( फाहियान ); २०६५ ( चीन ); २०७० ( वेलो ); २०६७ ( सर विलियम जोन्स ); २१४१ ( गिश्रोरगी ); २१४२, २२०० ( मंगील वंशावली ); २२१७, २२१६, २२२१, २२६४ ( तिब्बती तिथियाँ ), २२६६ ( पद्मिकरपो ); २३४६ ( तिब्बत ); २४४म, २४५७ ( काशीप्रसाद जायस्ताल ); २४५म ( दीपवंश श्रोर सिंहल परम्परा ); २५०२ ( स्याम ); २४८१ ( काशीप्रसाद जायस्ताल ); २४५म ( दीपवंश श्रोर सिंहल परम्परा ); २५०२ ( स्याम ); २४८१ ( कतन परम्परा ); १६१६ ( फ्लीट ); २६२१ ( श्रीह या ); २६१६ ( कतन परम्परा ); १६१०म ( प्राचेद ); २६२६ ( प्राचेद ); २६२६ ( प्राचेद ); २६२६ ( स्वामिकन्तु विलाई ); २६२४ ( मोलम्पर ); २६६६ ( रीज हेविस ); २०१३ ( कर्या ); २०२१, २०३१ तथा २०३३ किल-संवत् ।

<sup>1.</sup> जातक ४-१२७ ।

२. ,, ४-२६६।

३. चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कोसांबी, चाराणसी । —महापरिनिर्वाणसत्त ।

भगवान बुद्ध का काल क॰ सं॰ १३०८, 'हिन्दुस्तानी' १६४८ देखें।

**४. अनास्स भंडारकर छो० रि० इ०** देखें १६४०।

## बुद्ध के समकालीन

श्रार्थमंज्रश्री-मूलकलप के श्रनुसार निम्नलिखित राजा इनके समकालीन थे। कोसल के राजा प्रसेनजित, मगध के विम्विसार, शतानीक पुत्र चित्रिय श्रेष्ठ उदयन, स्रवाहु (दर्शक) स्थनु, ( = उदनी ), महेन्द्र ( = श्रनिरुद्ध ), चमस ( = मुगड ), वंशाली का सिंह उदयी ( = वर्षधर तिब्बत का ), उज्जियनी का महासेन विद्योत प्रद्योत चगड श्रौर किपलवस्तु का विराद शुद्धोदन।

#### प्रथम संगीति

बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकाश्यप को पावा से कुसीनगर आते समय बुद्ध के निर्वाण का समाचार मिला। समद भिन्नु ने अन्य भिन्नुओं को सान्त्वना देते हुए कह'— "आवुसी! शोक मत करो। मत रोओ। हम मुक्त हो गये। अब हम चैन की वंशी बजायेंगे। हम उस महाश्रमण से पीड़ित रहा करते थे कि यह करो और यह न करो। अब हम जो चाहेंगे, करेंगे और जो नहीं चाहेंगे, उसे नहीं करेंगे।' तब महाकाश्यप स्थिवर को भय हुआ कि कहीं सद्धर्म का अन्त न हो जाय। काश्यप ने धर्म और विनय के सग्यन के लिए एक सम्मेलन राजगृह में बुलाया। इसमें पाँच सौ भिन्नुकों ने भाग लिया तथा इसमें एक स्थान आनन्द के लिए सुरन्तित रखा गया, यग्रिप वह अभी आईत न हुए थे।

बुद्ध का निर्वाण वैशाख-पूर्णिमा को हुआ। यह संगीति निर्वाण के ६० दिन के भीतर श्रारम्भ हुई। प्रथम मास तो तैयारी में लग गया। श्राषाद शुक्ल एकादशी से चातुर्मास श्रारम्भ होता है श्रोर संभवतः इसी समय प्रथम संगीति का श्रारम्भ हुआ। श्रानन्द ने धम्म पिटक, उपालि ने विनयपिटक श्रोर काश्यप ने मातृका-श्रभिधर्म सुनाया। थेरों (स्थवरों) ने बौद्धशास्त्र की रचना की। श्रातः इसके श्रातुयायी थेरबादी कहलाते हैं। पश्चात् इसकी सन्नह शाखाएँ हुई।

## द्वितीय संगीति

द्वितीय संगीति का वर्णन चुल्लवग्ग श्रीर महावंश में हैं। यह संगीति बुद्धनिर्वाण के १०० वर्ष बाद बताई जाती है। इसका मुख्य कारण कुछ परिवर्तनवादी भिच्नुकों के प्रस्तात थे। रैवत की सहायता से यश ने भिच्नुकों के श्रष्टाचार को रोकने के लिए वैशाली में सम्मेलन बुलवाया। यह सभा श्राठ मास तक होती रही। इस संगीति में सम्मिलित भिच्नुकों की संख्या ७०० थी, इसलिए यह संगीति सप्तशतिका कहलाती है। इस परिषद् के विरोधी वज्जी-भिच्नुश्रों ने श्रपनी महासंगीति श्रलग की। यश की परिषद् की संरचता कालाशोक ( = निद्वदर्षन ) ने, श्रपने राज्य के नवम वर्ष में, श्रीर बुद्ध निर्वाण के १०३ वर्ष बाद की। यह धर्मप्रसंग बालुकाराम में हुआ था।

## तृतीय संगीति

प्रथम त्रोर द्वितीय संगीति का उल्लेख महायान प्रन्थों में भी मिलता है; किन्तु तृतीय संगीति का वर्णन चुल्लवग्ग में भी नहीं मिलता। सर्वप्रथम इसका उल्लेख दीपवंश, किर समन्तपासादिक त्रोर महावंश में ही मिलता है। इस संगीतिका प्रधान मोग्गलिपुत्ततिस्स थे।

१. आर्थमंजुश्री-मूलकल्प ३४४-४६।

यह सम्मेलन कुछमपुर या पाटिलपुत्र में हुन्ना। यह सभा नव मास तक होती रही श्रीर श्रशोक के १७वें वर्ष में हुई। चतुर्थ संगीति राजा कनिष्क के काल भें हुई।

कल्पद्रुम के अनुसार बौद्धसंघ के सात स्तम्भ थे। कश्मीर में आनन्द, प्रयाग में माध्यन्दिन, मथुरा में उपगुप्त, अंग में आर्यकृष्ण, उज्जियनी में धीतिक, मृजुकच में सुदर्शन तथा करन्द विहार में यशः थे।

#### संघ में फूट के कारण

बुद्ध के दशम वर्ष में ही कौशाम्बी में भित्तुओं ने बुद्ध की बात बार-बार सममाने पर भी न मानी? । अतः वे कोध में आकर जंगत चले गये; किन्तु आनन्द के कहने से उन्होंने किर से लोगों को सममाया। देवइत्त, नन्द इत्यादि खुशी से संघ में न आये थे; अतः, ये लोग सर्वदा संघ में फूट डालने की चेष्टा में रहते थे। देवदत्त ने नापित उपालि को नमस्कार करना अस्वीकार कर दिया। एक बार देवदत्त ने भगवान बुद्ध से पाँच बातें स्वीकार करने की प्रार्थना की। सभी भित्तु आजीवन अरएयवासी, वर्जों के नीचे रहनेवाले, पंसु-कूलिक (गुरझी-धारी), पिराडपातिक (भित्ता पर हो जीवित) तथा शाकाहारी हों। बुद्ध ने कहा कि जो ऐसा चाहें कर सकते हैं; किन्तु में इस सम्बन्ध में नियम न कहाँगा। अतः देवदत्त ने बुद्ध और उनके अनुयायियों पर अनेक अञ्चरंग लगाया तथा वह सर्वदा उनके चरित्र पर कीचड़ फेंकने की चेष्टा में रहता था। उसने बुद्ध की हत्या के लिए धनुर्यारियों को नियुक्त किया, शिला फेंकवाई तथा नालागिरि हाथी छुड़वाया।

एक बार संघ के लोगों को बहकाकर ४०० भिद्धुयों के साथ देवदत्त गया-सीस जाकर ठाट से रहने लगा। इससे बुद्ध को बहुत चोभ हुआ और उन्होंने सारिएत्त को भेजा कि तुम जाकर किसी प्रकार मेरे भूतपूर्व शिष्यों को समभाकर वापस लाओ।

देवदत्त, राजकुमार श्रजातशत्रु को श्रपने प्रति श्रद्धावान् कर लाभ उठाता था। श्रजातशत्रु गया-शीर्ष में विहार बनशकर देवदत्त के श्रनुयायियों को सुस्वादु भोजन बाँदता था। सुन्दर भोजन के कारण देवदत्त के शिष्यों की संख्या बुद्ध के शिष्यों से श्रधिक होने लगी। देवदत्त विहार में ही रहता था। देवदत्त के शिष्य बोद्धा सं कहते — क्या तुम प्रतिदिन पसीना बहाकर भिन्ता माँगते हो ?

भगवान् बुद्ध के समय श्रनेक भित्तुक श्रापस में भगवते 3 थे कि मैं बदा हूँ, मैं बदा हूँ। मैं चित्रय कुलोत्पन्न, मैं ब्राह्मण कुलोत्पन्न प्रवित्रय कुलोत्पन्न, मैं ब्राह्मण कुलोत्पन्न प्रवित्रय है। इसपर बुद्ध ने नियम कर दिया कि भित्तुत्रों मैं पूर्वप्रवित्र बदा होगा। ये भित्तु उस समय श्रसहाय दिरहों को भी प्रलोभन देकर संघ में सिम्मिलित कर लेते थे। कितने लोग तो केवल हलवा श्रीर मालपूत्रा ही उदाने के लिए संघ में भर्ती हो जाते थे। मं संघ में श्रनेक भित्तु ढोंगी मी थे। सामान्य भित्तु प्रश्नों के उत्तर देने से ध्वाराते थे।

किनिष्ककाल १६४६ खृष्टपुर्व, श्रमारुस भंडारकर श्रो० रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना,
 १६४० देखें — त्रिवेदलिखत ।

२. जातक भाग ४ ए० १४१। (कौसल्यायन)

३. तिसिर जातक

४. खोसक जातक

**<sup>₹.</sup> बुद्धाख** जातक

६. विखासत जातक

७. गूथपायक जातक

#### बौद्ध-ग्रन्थ

पालि वाङ्मय में त्रिपिटक का विस्तार निम्न लिखित है-

| १. सुत्तपिटक—यह पाँच निकायों में विभक्त    | है तथा उनकी टीकाओं का नाम भी      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| साथ ही दिया जाता है।                       |                                   |
| (क) दीघ निकाय                              | सु <b>मं</b> गल विलासि <b>नी</b>  |
| (ख) मजिम्ममनिकाय                           | पपंच सूदनी                        |
| (ग) श्रंगुत्तरनिकाय                        | मनोरथ पुरनी                       |
| (घ) संयुत्त निकाय                          | सारार्थं प्रकाशि <b>नी</b>        |
| (ङ) खुद्किनकाय—िकसके १५ प्रन्थ             | (सरीक) निम्न लिखित हैं            |
| <b>૧</b> . खुद् <b>क पाठ</b>               | परमार्थ ज्योतिका                  |
| <b>२.</b> धम्मपद                           | धम्मपदार्थं <b>कथा</b>            |
| ३. उदान                                    | परमार्थ दीपनी                     |
| ४. इतिवुत्तक                               | ,, °,                             |
| ५. सुत्त निपात                             | ,, ,,<br>परमार्थ ज्योति <b>का</b> |
| ६. विमान वत्थु                             | परमार्थं दीपनी                    |
| ७. पेत वस्थु                               | 22 29                             |
| द्र <b>. थेर</b> गाथा                      | <b>,</b> 7 ,7                     |
| <b>६. थे</b> रीगाथा                        | 19 19                             |
| ९०. जातक                                   | जातकार्थ कथा                      |
| ११. निहेस                                  |                                   |
| (क) महानिद्दे स                            | <b>सदम्मो</b> पज्योतिका           |
| (ख) चूलिनहें स                             | 79 99                             |
| १२. पटि <b>स</b> म्भिदामग्ग                | सद्धर्म प्रकाशिनी                 |
| १३. श्रपदान                                |                                   |
| (क) थेरावदान                               | विशुद्धजन विलासिनी                |
| (ख <b>) येरी श्र</b> वदा <b>न</b>          | 19 29                             |
| १४. बुद्ध वंश                              | मधुरार्थ विलासिनी                 |
| १५. चरिया पिटक                             | परमार्थ दोपनी                     |
| २. विनयपिटकयह भी पाँच भागों में विभक्त है- | -                                 |
| (क) महावग्ग                                | •••                               |
| (ख) <b>भू</b> तवग्ग                        | •••                               |
| (ग) पाराजिका (भिक्छविभंग)                  | सामम्त पसादिक                     |
| (घ) पाचित्तियादि ( भिक्खुनीविभंग           |                                   |
| (ङ) परिवार पाठ                             | *** ***                           |
| ` '                                        | *                                 |

१. दीवर्निकाय घरकथा की निदान कथा।

#### ३. श्रभिधम्म पिटक

| (क) धम्मसंगिषा    | भारथसालिनी     |
|-------------------|----------------|
| (ख) विभंग         | सम्मोइ विनोदनी |
| (ग) धातुकथा       | परमार्थ वीपनी  |
| (घ) पुग्गल पज्जति | ••             |
| (ङ) कथावत्थु      | ;; ;;<br>;; ;; |
| (च) यमक           | <u>.</u>       |
| (ञ्च) पट्टान      | ",             |

बुद्धघोष के समय तक उपयुक्त सभी मूल प्रन्थों या इनके उद्धरणों के लिए 'पालि' शब्द का व्यवहार होता था। बुद्धघोष ने इन पुस्तकों से जहाँ कोई उद्धरण लिया, वहाँ 'अयमेत्थ पालि' (यहाँ यह पालि है) या 'पालियं बुत्तं' (पालि में कहा गया है) का प्रयोग किया है। जिस प्रकार पाणिनि ने 'छन्दसि' शब्द से वेदों का तथा 'भाषायाम्' से तास्कालिक संस्कृत भाषा का उल्तेख किया, उसी प्रकार बुद्धघोष ने भी 'पालियं' से त्रिपिटक तथा 'अष्टकथायं' से तथाकाल सिंहलद्वीप में प्रचलित अष्टकथाओं का उल्लेख किया है।

श्राहकथा या श्रार्थकथा से तारपर्य है --- श्रार्थ-प्रहित कथा। जिस प्रकार वेद की सममाने के लिए भाष्य की श्रावस्थकता होती है, उसी प्रकार त्रिपिटक की सममाने के लिए श्राहकथा की। हमें सभी त्रिपिटकों के भाष्य या श्राहकथा प्राप्त नहीं।

श्चाटकथाचार्य या भाष्यकारों के मत में त्रिपिदकों का वर्गोंकरण प्रथम संगीति के श्रतुसार है। किन्तु चुल्लवग्ग में वर्णित प्रथम संगीति में त्रिपिटक का कहीं भी उल्लेख नहीं पाया जाता। श्रभिधम्मपिटक के कथावरथु के रचयिता तो स्पष्टत: श्रशोकगुरु मोग्गलिपुत्त तिस्स है। श्रतः हम कह सकते हैं कि त्रिपिटकों का श्राधनिक रूप तृतीय संगीति काल है सम्त तक हो चुका था।

भगवान् बुद्ध के वचनों का एक प्राचीन वर्गांकरण त्रिपिटक में इस प्रकार है-

- सत्त—यह सूत्र या सुक्त का रूप है। इन सुत्रों पर व्याख्याएँ हैं जिन्हें वेय्याकरण कहते हैं।
  - २. गेय्य-सुत्तों में जो गाथात्रों का झंग है, वह गेय्य है।
- ३. वेग्याकरण-व्याख्या । किसी सुत्र का विस्तारपूर्वक श्रर्थ करने को वेग्याकरण कहते हैं । इसका व्याकरण शब्द से कोई भी सम्बन्ध नहीं है ।
  - ४. गाथा-धम्मपद, थेरगाथा, थेरीगाथा-ये गाथा हैं।
  - प्र. **उ**दान-उल्लासवाक्य ।
  - ६. इतिवुत्तक-खद्किनकाय का इतिबुत्तक १२४ इतिबुत्तकों का संप्रह है।
  - जातक —यह जन्म सम्बन्धी कथासाहित्य है।
  - द. अब्युत्तधम्म ( अद्भुतधर्म ) असाधारण धर्म ।
  - वेदल्ल बुद्ध के साथ ब्राह्मण-श्रमणों के जो प्रश्नोत्तर होते थे, वे वेदल्ल कहलाते थे।

जातक, भद्रत ज्ञानन्दकौसल्यायन — अन्दित देखें — हिन्दी-साहित्य सम्मेखन, प्रयाग, प्रथम खरड, भूमिका ।

#### बुद्धभाषा

श्रभी तक यह विवादास्पद है कि संस्कृत, पाली या गाथा में कीन बौद्धधर्म की मूल भाषा है। सभी के सामने बुद्ध संस्कृत भाषा नहीं बोलते होंगे। वह जनता की भाषा भले ही बोलों। साथ ही दो भाषाओं का प्रयोग भी न होता होगा। श्रोल्डेनवर्ग के शिष्य पाली को ही बौद्ध धर्म की मूलभाषा मानते हैं; किन्तु चीन श्रोर तिब्बत से श्रनेक संस्कृत बौद्ध ग्रन्थों का श्रनुवाद मिला है। श्रिपतु तिब्बत, चीन एवं जापान की देवभाषा संस्कृत है। राजा उदयी के समय ही सर्वप्रथम बौद्ध साहित्य को लेखबद्ध किया गया। यह किय भाषा में था, इसका हमें ठीक ज्ञान नहीं; किन्तु यह श्रनुयायियों की विद्वत्ता श्रीर योग्यता पर निर्भर था। बुद्ध ने जनभाषा में भले ही प्रचार-कार्य किया हो; किन्तु विद्वानों ने मूल बौद्धसाहित्य, जिसका श्रनुवाद हमें उत्तरी साहित्य में मिलता है, संभवतः संस्कृत भाषा में लिखा था।

श्राधुनिक बौद्ध साहित्य की रचना मगध से सुदूर सिंहल द्वीप में वर्रगामिनी के राज्यकाल (विकमपूर्व २०वें वर्ष) में हुई। इसे मगध के विद्वानों ने ही तत्कालीन प्रचलित भाषा में लिखने का यह किया। पाली श्रौर सिंहली दोनों भाषाएँ प्राचीन मागधी से बहुत मिलती हैं। गौतम ने मागधी की सेवा उसी प्रकार की, जिस प्रकार हज्रत महम्मद ने श्ररबी भाषा की सेवा की है।

#### बुद्ध और अहिंसा

भगवान् बुद्ध का मत था कि यथासंभव सभी कलह श्रापस में शांति के साथ निबय् जायें। एक बार शाक्य श्रौर कोलियों में महाकलह की श्राशंका हुई। भगवन् बुद्ध के पहुचते ही दोनों पच्च के लोग शांत हो गये; किन्तु उनके राजा युद्ध पर तुले हुए थे। वे दोनों शास्ता के पास पहुँचे। शास्ता ने पूछा — कहिए किस बात का कलह है ?

जल के विषय में ।
जल का क्या मृत्य है ?
भगवन् ! बहुत कम ।
पृथ्वी का क्या मृत्य है ?
यह बहुमृत्य वस्तु है ।
युद्ध के सेनापतियों का क्या मृत्य है ?
भगवन् ! वे श्रमृत्य हैं ।

तब भगवान् बुद्ध ने समकाया कि क्यों बेकार पानी के लिए महाकुत्तोश्वल सेनापितयों के नाश पर तुले हो। इस प्रकार समकाने से दोनों राजाओं में समकौता हो गया तथा दोनों दल के लोगों ने अपने-अपने पन्त से बुद्ध को २५० नौजवान वीर दिये जो भिन्त क हो गये।

मांस-भन्नण के विषय में भगवान बुद्ध ने कभी नियम न बनाया। एक बार लोगों ने खिल्ली उद्दाई तो भगवान ने कहा कि जहाँ भिन्नुओं के निमित्त जीवहत्या की गई हो, वहाँ वे उस मांस का भन्नण न करें। स्वयं भगवान बुद्ध ने अपने अन्तिम दिनों में सूकर का मांस खाया जिससे उन्हें अतिसार हो गया। यह सूकर का आँचार था। कुछ लोग इसे बांस की जड़ का आँचार बतलाते हैं। आजकल सभी देशों के बौद्ध खा मांस खाते हैं। आहस्सा की पराकाष्ट्रा की सीमा पर तो जैनियों ने पहुँचाया।

१. कुणाल जातक

प्राचीन भारत के सभी धर्मों की लान बिहार ही है। यहीं बात्य, वैदिक, जैन, बौद दिरियापंथ, सिक्ख धर्म, वीर वैरागी लस्करी इत्यादि का प्रादुर्भीव हुआ। जिन-जिन धर्मों ने केवल राज्यप्रश्रय लेकर आगे बढ़ने का साहस किया, वे कुछ दिनों तक तो खूब फूले-फले; किन्तु राज्य प्रश्रय हटते ही वे जनता के हृदय से हटकर धड़ाम से धमाके के साथ ट्रट-फूटकर विनष्ट हो गये।

बौद्धों की शिक्त श्रीर दुर्बलता के कारण श्रनेक दिर श्रसहाय बौद्धधर्म में दीचित हो गये; किन्तु जैनधर्म में सदा प्रभावशाली श्रोर धनीमानी व्यक्ति ही प्रवेश कर पाये। विहार बौद्धों का केन्द्र रहा। यदि विहार नष्ट हो गया तो सारे बौद्ध मेटियामेट हो गये। जिस प्रकार जैनधर्म में सधारण जनता को स्थान दिया गया, उसी प्रकार बौद्धधर्म में नहीं दिया गया। बौद्धधर्म में केवल विहार श्रीर मिलुश्रों के ऊपर ही विशेष ध्यान दिया गया। श्रिपतु श्रेन राजनीति से प्राय: दूर रहे श्रीर इन्होंने राजसत्ता का कभी विरोध नहीं किया। किन्तु बौद्ध तो भारत की गद्दी पर किसी श्रबौद्ध को सीधी श्रांखों से देख भी नहीं सकते थे। जब कभो कोई विदेशी बौद्ध राजा श्राक्रमण करता था तब भारतीय बौद्ध उसका साथ देने में संकोच नहीं करते थे। श्रत: भारत से बौद्धों का निष्कासन श्रीर पतन श्रवश्यम्भावी था।

# त्रयोविंश ऋध्याय

#### नास्तिक-धाराएँ

जीवक श्रजातरात्रु का राजवैय था। अजातरात्रु जीवक के साथ, जीवक के आम्न-वन में सुद्ध के पास गया। श्रजातरात्रु कहता है कि मैं विभिन्न ६ नास्तिकों के पास भी गया भौर उन्होंने धपने मत की व्याख्या की। राजा के पूछने पर बुद्ध ने अपने नृतन मत चलाने का कारण बतलाया। 'महापरि-निव्वाण-सुत्त' में उल्लेख है कि पुराण कश्यप, गोशाल मंक बली, केशधारी श्रजित, पकुष कात्यायन, वेलत्थी दासी पुत्र संजय तथा निगंठनाथ पुत्र येसभी बुद्ध के समकालीन थे।

#### कस्सप

यह सर्वत्र गाँवों में भी नग्न घूमता था। इसने श्रिकियावाद या निष्कियावाद की व्याख्या की श्रर्थात् यह घोषणा की कि श्रात्मा के उत्पर हमारे पुराय या पाप का प्रभाव नहीं पहता है। इसके ५०० श्रनुयायी थे। यह श्रपनेको सर्वदर्शों बतलाता था। धम्मपद टीका के श्रनुसार यह बुद्ध की महिमा को न सह सका। वह यमुना नदी में, लज्जा के कारण श्रावस्ती के पास गले में रस्सी श्रीर घड़ा बाँधकर, इब कर मर गया। यह बुद्धत्व के सोलहवें वर्ष की कथा है। श्रतः श्रजातशत्र ने इस गोत्र के किसी श्रास्य प्रवक्ता से भेंट की होगी।

#### मंक्खलोपुत्र

इसका जन्म श्रावस्ती के एक गो-बहुल धनी ब्राह्मण की गोशाला में हुआ। यह श्राजीवक सम्प्रदाय' का जन्मदाता हुआ। यह प्राय: नंगा रहता था, ऊँकडू-बैठता था, चमगादद बन करता था और काँटों पर सोता था तथा पंचागिन तप करता था। बुद्ध इसे महान् नास्तिक और रात्रु समम्तते थे। जैनों के श्रनुसार इसका पिता मंक् लती और माता भदा थी। इसका पिता मंख (=चित्रों का विकेता) था। कहा जाता है कि महावीर और मंखली पुत्र दोनों ने एक साथ छ: वर्ष तपस्या की; किन्तु पटरी न बैठने के कारण वे श्रालग हो गये।

इसने श्रष्ट महानिमित्त का सिद्धान्त स्थिर किया। भगवतीसूत्र में गोशाल मंखली पुत्र के छः पूर्व जन्मों का विचित्र वर्णन मिलता है। श्रतः श्राजीवकों की उत्पत्ति महावीर से प्रायः १५० वर्ष पूर्व क० सं० २४०० में हुई। इनके श्रनुसार व्यक्तिगत प्रवृत्ति के कारण सभी सत्त्वों या प्राणियों की प्रवणता पूर्व कर्म या जाति के कारण होती है। सभी प्राणियों की गति ६४,००० योनियों में चक्तर काटने के बाद होती है। यह धर्म, तप श्रौर पुर्य कर्म से बदल नहीं सकता।

१ दीव निकाय-सामन्तफल सुत्त १० १६-२२।

२ इवासगादासव पु॰ १।

इसका ठीक नाम मध्करी था जिसका प्राकृत रूप मंखली और पाली रूप मक्खली है। पाणिनि के अनुसार मस्कर (दएड) से चलनेवाले की मस्करी कहते हैं। इन्हें एक दएडी भी कहते हैं। पतंजिल के अनुसार इन्हें दएड लेकर चलने के कारण मस्करिन कहते थे; किन्तु यथा संभव स्वेच्छाचारिता के कारण इन्हें मस्करी कहने लगे।

#### अजित

यह मनुष्यकेश का कैंबत धारण करता था; श्रातः इसे केशकम्बली भी कहते थे। लोगों में इसका बहुत श्रादर था। यह उम्र में बुद्ध से बड़ा था। यह ६२कर्म या दुष्कर्म में विश्वास नहीं करता था।

#### कात्यायन

खुखंषोष के अनुसार कात्यायन इसका गोत्रीय नाम था। इसका वास्तिविक नाम पकुष था। यह सर्घदा गर्म जल का सेवन करता था। इसके अनुसार चिति, जल, पावक, समीर, दुःख, सुख और आत्मा सनातन तथा स्वभावतः अपरिवर्तनशील है। यह नदी पार करना पाप सममता था तथा पार करने पर प्रायश्चित्त में मिट्टी का टीजा लगा देता था।

#### संजय

यह श्रमर विज्ञितों की तरह प्रश्नों का सीधा उत्तर देने के बदते टाल-मटोल किया करता था। शारिपुत्र तथा मोग्गलायन का प्रथम गुरु यही संजय परिवाजक है। इनके बुद्ध के शिष्म हो जाने पर संजय के श्रनेक शिष्य चले गये श्रीर संजय शोक से मर गया। श्राचार में यह श्राविक्षक था।

#### निगंठ

निगंठों के श्रनुसार भूतकर्मों को तपश्चर्या से सुधारना चाहिए। ये केवल एक ही वस्त्र की विष्टि धारण करते थे तथा इसके गृहस्थानुयायी खेत वस्त्र पहनते थे। निगंठ सम्प्रदाय बौद्ध-धर्म से भी प्राचीन है। कुछ श्राधिनिक विद्वानों ने निगंठनाथ पुत्र को महाचीर भगवान से सम्बन्ध जोड़ने की व्यर्थ चेष्टा की है।

#### अन्य सैद्धान्तिक

सूत्र कृतांग में चर्वाकमत का खंडन है। साथ ही वेदान्त, सांख्य, वैशेषिक एवं गण्यों का मान चूर्ण करने का यतन किया गया है। गण्य चार ही तस्व से शरीर या आतमा का रूप बतलाते हैं। कियावादी आतमा मानते हैं। अकियावादी आतमा नहीं मानते। वैनायक भिक्त से मुक्ति मानते हैं तथा अज्ञानवादी ज्ञान से नहीं तप से मुक्ति मानते हैं। बुद्ध ने दीवनिकाय में ६२ अन्य विचारों का भी उल्लेख किया है।

१. पाणिनि ६-१-१४४ सस्करमस्करियौ वेग्रपरिवाजकयोः।

२. क्या दुद और महावीर समकाजीन थे ? देखें, साहित्य, पटना, १६४० अक्टूबर ए० = ।

वेखीमाधव वरुमा का 'प्राक् बौद्ध भारतीय दर्शन' देखें।

# परिशिष्ट-क

#### युग-सिद्धान्त

प्राचीन काल के लोग सदा भूतकाल को स्वर्ण युग मानते थे। भारतवर्ष भी इसका अपवाद नहीं था। ऋग्वेद के एक मंत्र से भी यही भावना टपकती है कि जैसे-जैसे समय बीतता जायगा मानसिक श्रौर शारीरिक चीणता बढ़ती जायगी। प्रारंभ में युग चार वर्षो का माना जाता था; क्योंकि दीर्घतमस् दशर्षे युग वें ही बुढ़ा हो गया।

ऋग्वेद में युग शब्द का प्रयोग श्रवतीय बार हुत्रा है; किन्तु कहीं भी प्रिषद युगों का नाम नहीं मिलता। कृत शब्द युत में सबसे श्रेष्ठ पाशा को कहते हैं। किल ऋग्वेद के एक ऋषि का नाम है और इसी सुक्त के १ ६ वें मंत्र में कहा गया है—श्रो किल के वंशज — डरो मत। कृत, त्रेता, द्वापर श्रीर श्रास्कन्द (किल के लिए) शब्द हमें तैत्तिरीय संहिता, वाजसनेय संहिता तथा शतपथ माहाण में मिलते हैं। तैत्तिरीय श्राह्मण कहता है—यूतशाला का श्रध्यच्च कृत है, त्रेता भूलों से लाभ उठता है, द्वापर बाहर बैठता है श्रीर किल युतशाला में स्तंभ के समान ठहरा रहता है, श्रश्वीत कभी वहाँ से नहीं डिगता। ऐतरेय श्राह्मण में किल सोता रहता है, विस्तरा छोड़ने के समय द्वापर होता है, खड़ा होने पर त्रेता होता है और चलायमान होने पर कृत बन जाता है। यासक प्राचीन काल और बाद के ऋषियों में भेद करता है। हमें विष्णु प्रराण, महाभारत, मनुस्मृति एवं पुराणों में चनुर्युग सिद्धान्त के वर्षा श्रामिक तथा शारीरिक पतन होता जाता है। यह कहना कठिन है कि कब इस सिद्धान्त का सर्व श्रम प्रतिपादन हुत्रा; किन्तु होता जाता है। यह कहना कठिन है कि कब इस सिद्धान्त का सर्व श्रम प्रतिपादन हुत्रा; किन्तु

१. ऋरवेद १०-१०-१०।

२. ऋग्वेख १०-१४८-६।

**३. ,, १०-३**४-६।

४. , দ-६६।

४. सैत्तिरीय सं० ४-३'३; वाजसनेय सं० ३०-१८; शतपथ ब्राह्मण (सै० बुक बाफ ईस्ट भाग ४४ ए० ४१६)।

<sup>4.</sup> तेतिरीय बाह्यया १-४-४१।

७. ऐतरेय ब्राह्मण ३३-३।

म. निरुक्त १-२०।

विष्णुपुराण १-३-४ ; महाभारत वनपर्व १४६ झौर १८३ ; मनु १-८१ ;
 महापुराण १२२-३ ; मस्यपुराण १४१-३ ; नारवपुराण ४१ अध्याय ।

श्री पारहुरंग वामन कारों का मत है कि विक्रम के पाँच सौ वर्ष पूर्व ही बौद्ध-धर्म के प्रसार होने से फैलनेवाले मतमतान्तर के पूर्व ही भारत में यह सिद्धान्त । परिपक्त हो चुका था।

पार्जिटर के मत में इस युग गणना का ऐतिहासिक आधार प्रतीत होता है। कालान्तर में इसे विश्वकाल गणना का विचित्र रूप दिया गया। हैहयों के नाश के समय कृत युग का अन्त हुआ। त्रेता युग सगर राजा के काल से आरम्भ हुआ तथा दाशरिय राम द्वारा राज्ञ भों के निनाश काल में त्रेता का अन्त हो गया। अयोध्या में रामचन्द्र के विहासन पर बैठने के काल से द्वापर आरम्भ हुआ तथा महाभारत युद्ध समाप्ति के साथ द्वापर के अन्त के बाद कित का प्रारम्भ हुआ।

श्रनन्त प्रसाद बनर्जो शास्त्री 3 का विचार है कि प्रत्येक युग एक विशेष सभ्यता के एक विशिष्ठ तस्व के लिए निर्धारित है। संभवतः, संसार के चतुर्युग का सिद्धान्त जीवन के आदर्श पर श्राधारित है। जैंसा सुदूर जीवन पर दिष्ठिपात करने से प्रतीत होता है, वैसा ही साधारण मतुष्य भी संसार की कल्पना करता है। प्रथम युग सबसे छो। तथा श्रेष्ठ होता है। उसके बाद के युग धोरे-धोरे खराब श्रोर साथ ही लम्बे होते जाते हैं ४।

भारतीय सिद्धान्त के अनुसार संसार का कात अनन्त है। यह कई कल्पों का या सृष्टिकाल संवत्सरों का समुद्रय है। प्रत्येक कल्प में एक सहस्र चर्तु युग या महायुग होता है। प्रत्येक
महायुग में चार युग अर्थात् कृत, त्रे ता, द्वापर और किलयुग होते हैं। ४३,२०,००० वर्षे का
एक महायुग होता है। इस महायुग में सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और किलयुग कमरा: १२००,
२४००, ३६०० और ४८०० देववर्षे के होते हैं। इन देववर्षे को ३६० से गुणा करने से
मानव वर्ष होता है। इस प्रकार चारों युगों का काल कुल १२००० देववर्ष या ४३,२०,०००
मानव वर्ष होता है। उपोतिर्गणना के अनुसार सूर्य, चन्द्र इत्यादि नवों प्रहों का पूर्ण चनकर
एक साथ ४३,२०,००० वर्षों में पूरा हो जाता है। जे० बी० वायटन ने विकम-संवत् १६१६
में इस उपोति-गणना को सिद्ध किया था। अभी हात में हो फिलिजट ने स्पष्ट किया है कि
भारतीय ज्योतिर्गणना तथा बेरोसस और हेराक्षिटस की गणना में पूर्ण समता है। अपितु
ऋक्ष्येद में कुल ४,३२,००० अन्तर है। वैदिक युग चार वर्षों का होता था। इन चार वर्षों
में सूर्य और चन्द्र का पूर्णचक्कर एक साथ पूरा हो जाता था। महायुग का सिद्धान्त इसी
वैदिक युग का प्रस्तार ज्ञात होता है।

बन्दे ब्रांच रायल एशियाटिक सोसायटी १६३६ ई०, श्री पांडुरंग वामन काणे का लेख कलिवज्ये ए० १-१८।

२. ऐ सियंद इचिडयन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ए० १७४-७।

३. बिहार उदीसा के प्राचीन अभिलेख, पटना १६२७, ए० १२।

थ. सैक्रेड बुक भ्राफ ईस्ट, भाग ४४, ए० १७ टिप्पगी।

स. भारतीय और चीनी ज्योतिःशास्त्र का अध्ययन, जे॰ बी॰ वायटन जिखित, पेरिस, सन् १८६२, पृ० ३७ ( प्टूडे सुर जा अस्त्रानमी इविडयाना एत सुर जा अस्त्रानमी चाइनीज )

६. पेरिस के एसिय।टिक सोसायटी को संवाद, ६ श्रिप्रिल १६४८ तुलना करें अर्नल एसिबाटिक १६४८-४६ ए० ८।

जैनों के अनुसार अवस्पिणी और उत्सपिणी दो कहा हैं। आधुनिक काल अवस्पिणी है जिसमें कमागत मानवता का हास होता जा रहा है। पहले मनुष्य की आयु और देह विशाल होती थी। कहा जाता है कि किलयुग में मनुष्य सादे तीन हाथ, द्वापर में सात हाथ, त्रेता में सादे दस हाथ और सत्ययुग में आजकल की गणना से १४ हाथ के होते थे। उनकी आयु भी इसी प्रकार १००, २००, ३००, और ४०० वर्षों की होती थी। किन्तु धीरे-धीरे मानवता के हास के साय-साथ मनुष्य के काय और आयु का भी हास होता गया। जैनों के अनुसार जिस काल में हम लोग रहते हैं, वह पंचम युग है जो भगवान महावीर के निर्वाण काल से प्रारंभ होता है। इसके बाद और भी बुरा युग आयगा जिसे उत्सिपणी कहते हैं। यह कालचक है। चक या पिद्या तो सदा चनायमान है। जब चक ऊर की ओर रहता है तो अवस्पिणी गित और नीचे की ओर होता है तो उसे काल की उत्सिपणी गित कहते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अवस्पिणी ब्रह्म का दिन और उत्सिपणी रात्रि-काल का बोतक है।

श्रीकृष्ण के शरीर त्याग के काल से किलयुग का आरंभ हुआ। किलयुर्ग के प्रवतक प्राय: ३१०१ वर्ष ( खृष्टपूर्व ) तथा३०४४ वर्ष विकमपूर्व हुआ। इस किलयुग के अवतक प्राय: ४०४४ वर्ष बीत गये।

तुई रेगुिलिखित रेलिजन्स आफ एँसियंट इचिडया, युनवर्सिटी आफ लन्दन
 १६६६ ए० ७४ तथा ए० १६१ देखें।

२. (क) भारतीय विद्या, बम्बई, भाग ६, पृ० ११७-१२३ देखें — त्रिवेद बिखित पृन्यू शीट पृंकर ग्रॉफ हिस्ट्री तथा (ख) त्रिवेद बिखित — 'संसार के इतिहास का नृतन शिखान्यास' हिन्दुस्तानी, प्रयाग ११४६, देखें।

# परिशिष्ट- खं

#### भारतयुद्ध-काल

भारतवर्ष के श्रायः सभी राजाओं ने महाभारत-युद्ध में कौरव या पाएडवों की श्रोर से भाग लिया | महाभारत युद्ध-काल ही पौरािण क वंश गणाना में श्रागे-पी के गणाना का श्राधार है । भारतीय परम्परा के श्रन्तार यह युद्ध किल-संवत् के श्रारम्भ होने के ३६ वर्ष पूर्व या खृष्ट पूर्व ३१३७ में हुआ। इस तिथि को श्रनेक श्राधुनिक विद्वान श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखते, यद्यपि वंशावली श्रीर ज्योतिर्गणाना के श्राधार पर इस युद्ध-कात की परम्परा को ठीक बतलाने का यत्न किया गया है। गर्ग, वराहमिहिर, श्रलबैरुनी श्रीर करहण युद्ध काल किल संवत् ६४३ वर्ष बाद मानते है। श्राधुनिक विद्वानों ने भी इसके समर्थन का कुछ यत्न किया है।

श्राधुनिक विद्वान् युद्धकात किलसंवत् १६०० के लगभग मानते हैं। इनका श्राधार एक श्लोक है, जिसमें नन्द श्रोर परी चित्त का मध्यकाल बतलाया गया है। इस श्रभ्यन्तर काल को श्रम्यत्र १४०० या १४०१ वर्ष सिद्ध किया गया है। सिकन्दर श्रोर चन्द्रगुप्त मौर्य की समकालीनता किलि-संवत् २७७४ में लोग मानते हैं। श्रातः महाभारतयुद्ध का काल हुश्रा २७७४—(४० + १४०१) किलि-संवत् १२३४ या खुष्ट पूर्व १८६०।

इस प्रकार लोग महाभारत युद्ध-काल के विषय में तीन परम्पराश्चों को प्रचलित बतलाते हैं जिसके श्रानुसार महाभारत युद्ध को खृष्ट पूर्व २९३७, खृष्ट पूर्व २४४८ श्रीर खृष्ट पूर्व १४०० के लगभग सिद्ध करते हैं। इनमें प्रथम दो ही परम्पराश्चों के विषय में विचार करना युक्त है जिनका सामंजस्य कश्मीर की वंशावली में करने का यत्न किया गया है। तृतीय परम्परा सिकन्दर श्रीर चन्द्रगुप्त की श्रयुक्त समकालीनता पर निर्भर है।

किन्तु जबतक महाभारत की विभिन्न तिथियों के बीच सामंजस्य नहीं मित्ते, तवतक हम एक तिथि की ही संपूर्ण थेय नहीं दे सकते। अतः युद्ध हाल का वास्तविक निर्णय अभी विवादास्पद ही सममना चाहिए।

- १. महाभारत की लड़ाई कब हुई ? हिन्दुस्तानी, जनवरी १६४० पृ०१०१-११३।
- २. (क) कश्मीर की संशोधित राजवंशावली, जनैल श्राफ इंग्डियन हिस्ट्री, भाग १८, पृ० ४३-६७।
  - (स) नेपाल राजवंश, साहित्य, पटना, १६४१, ए० २१ तथा ७४ देखें।
  - (ग) मगध-राजवंश, त्रिवेदिविश्वित, साहित्य, पटना, १६४० देखें।
- ३. जर्नेल रायल प्शियाटिक सोसायटी श्राफ बंगाल, भाग ४ (१६६८, कलकत्ता पूर्≉ ३६३-४९३) प्रबोधचन्द्र सेन गुप्त का भारत-युद्ध परस्परा।
- ४. नन्दपरीचिताभ्यन्तर काल, हिन्दुस्तानी, १६४७ पृ० १४-७४, तथा इस प्रम्थ का पृ० ११६ देलें।
- र. (क) भारतीय इतिहास का शिलान्यास, हिन्दुस्तानी, १६४४ देखें।
  - (स्त) सीट ऐंकर ज्ञाफ इंग्डियन हिस्ट्री, ज्ञनात्स भ॰ श्रो॰ रि० इंस्टीच्यूट का रजतांक देखें।

प्राङ्मीय बिहार

# परिशिष्ट (ग) समकालिक राजस्रची

| क्र <b>म</b><br>संख्या | लुष्ठ-पूर्व            | श्रयोध्या     | वशाली       | <u>कि</u><br>४.४. | अंग | मगञ | কহৰ | कलि-नुब        |
|------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------------|-----|-----|-----|----------------|
| 6                      | सुष्ट-पूर्व ४,४८९ वर्ष | म<br>म<br>-   | :           | :                 | :   | •   | :   | १३७० वह        |
| iv                     | 66 E222 "              | ই্বৰাক্ত      | नामानेदिष्ट | :                 | :   | ÷   | कहब | 9383           |
| m                      | , 1894 ,               | विकुचि ्शराद) | :           | निमि              | :   | ÷   | :   | " ४६३६         |
| >>                     | ४ रेवर १               | काकुत्स्य     | :           | :                 | :   | :   | :   | १ ३०१६         |
| અ                      | ३, ४३५६ ,१             | श्चनेनस       | :           | मिथि              | :   | :   | :   | १ १५ द<br>१    |
| سون                    | 33 8239 33             | a?<br>ಕು      | भलन्दन      | :                 | :   | :   | :   | <b>~</b> ₹₹° % |
| ,                      | ५ ६०३ %                | विष्टराय्व    | :           | :                 | :   | ፥   | •   | 9202 ,,        |
| เ                      | " ×30% "               | সাহে -        | बत्सप्री    | स्त्वस्           | :   | :   | :   | ٠٠ ١٠٠         |
| _                      |                        | -             | -           |                   | _   |     |     |                |

| olo.            | वर्                    | •                  | 5           | 3            | 2                     | \$          | 2              | 3         | 2        | 2           |             | č                | •        |   |
|-----------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------|----------|-------------|-------------|------------------|----------|---|
| कलि-पूर्व       | 3986                   | <b>u</b> 6 % 6 — — | 9080        | 9062         | 30.38                 | o<br>o<br>o | ช<br>9<br>พ    | 640       | £ 3 3    | א<br>ע<br>מ | n<br>n<br>n | n<br>n           | 490      |   |
| ক্তব্           | :                      | :                  | :           | :            | :                     | :           | :              | :         | :        | :           | :           | :                | :        |   |
| विदेह           | :                      | •                  | नन्दिबद्ध न | :            | •                     | ्स<br>भेतु  | •              | •         | देववत    | :           | :           | बृहदुक्ध         | •        |   |
| वैशाली          | :                      | :                  | :           | मंद्र        | •                     | •           | •              | प्रजानि   | •        | :           | :           | ন্ত্ৰালিস ী      | :        |   |
| <b>अ</b> योध्या | यौवनारव प्रथम          | श्रावस्त           | मृहदश्व     | कुवलयाश्व    | टलाश्व                | प्रमोट      | हर्येश्व प्रथम | निकुंभ    | संहताश्व | भक्तशार्व   | प्रसेनिअद्  | यौवनाश्व द्वितीय | मान्याता |   |
|                 |                        |                    |             |              |                       |             |                | •         |          |             |             |                  |          |   |
| ∽hor.           | ত তা                   | a<br>w             | £9 ,,       | er<br>2      | 24<br>27              | :           | ار<br>د        | , s       | ۶۶<br>۲  | ۶.<br>بر    | 18 6 33     | हिन्ह ,,         |          |   |
| ন্ত্রি - নু     | क ४,२४                 | 8,29 &             | 3 6 %       | »<br>»       | के <del>१</del> व इंत | ४,१०७       | y 9 • € ×      | 6 7 , 6 8 | ×,       | 3,864       | 3,6         | พื               | 3,899    |   |
|                 | ख्ष्ट-पूर्व ४,२४७ वर्ष | *                  | *           | a            | \$                    | 2           | 23             | 3         | 2        |             |             | 3,               | 2        |   |
| क्रम<br>डेल्या  | w                      | •<br>•             | 6           | <del>د</del> | m<br>6                | >><br>~     | ج<br>ج         | or<br>or  | 2        | n<br>n      | 36          | °°               | 29       | - |

3. इसकी दैनिक प्राथना गाँबीवाद की भित्ति कही जा सकती है। १७४ पुर देखें।

नन्दन्तु सर्वे भूतानि स्निह्यन्तु विजनेष्वि ।। स्वस्त्यस्तु सर्वभृतेषु निरातङ्कानि सन्तु च ।। मा ध्याधिरस्तु भृतानामाधयो न भवन्तुच ॥१३॥ मैत्रीमशेषभृतानि पुष्यन्तु सक्ले जने ।। शिवमस्त द्विजातीनां प्रीतिरस्त प्रस्परम् ॥१४॥ समृद्धिः सर्ववणानां सिद्धिरस्तु च कर्मणाम् ॥ ते लोकाः सर्वभतेषु शिवा वोऽस्तु सदामतिः ।१४॥ यथारमनि तथा पुत्रे हितमिच्छथ सर्वदा ॥ तथा समस्तभूतेषु वत्तर्ध्वं हितबुद्धयः ॥१६॥ एतद्वो हितमस्यन्तं को वा कस्यापराध्यते ।। यत् करोत्यहितं किञ्चित् कस्यचिनमृढमानसः ॥१७॥ तं समभ्येति तन्नयूनं कतृ गामि फलं यतः ॥ इति मत्वा समस्तेषु भो लोकाः कृतबुद्धयः ॥ १८॥ सम्त मा जौकिकं पापं जोकाः प्राप्स्यथ वै बुधाः ॥ यो मेऽद्य स्निह्यते तस्य शिवमस्तु सदा भुवि ॥१६॥ यश्चमां हु ष्टि लोकेऽस्मिन् सोऽपि भद्राणि पश्यतु ।।

-- मार्श्यडेयपुराख ११७॥

[सभी प्राणी श्रानन्द करें तथा जंगल में भी एक दूसरे से प्रेम करें। सभी प्राणियों का कल्याण हो तथा सभी निर्भय रहें। किसी को भी किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक पीड़ा न हो। सभी जीवों का सभी जीवों से मित्रता बढ़े। दिजातियों का मंगल हो तथा सभी श्रापस में प्रेम करें। चारों वणों के धनधान्य की वृद्धि हो। कामों में सिद्धि हो। हमलोगों की मित ऐसी हो कि संसार में जितने प्राणी हैं, वे सभी सुखी हों तथा जिस प्रकार मेरा श्रीर मेरे पुत्र का कल्याण हो, उसी प्रकार सारे संसार के कल्याण में मेरी बुद्धि खगी रहे। यह श्रापके लिए श्रस्थन्त हितकारक है, यदि ऐसा सोचें तो भला कीन किसकी हानि पहुँचा सकता है। यदि कोई मूर्ख किसी की बुराई कर भी दे तो उसी के श्रनुसार वह उसका फल भी पा खेता है। श्रतःहे सद्बुद्धिवाले सज्जन! ऐसा सोचें कि सुभे किसी प्रकार का संसारिक पाप न हो। जो सुक्स से प्रेम करे, उसका संसार में कल्याण हो तथा जो सुक्स हे ब करे उसका भी सर्वंत्र मंगल हो।

| इ.स<br>स्ख्या | लुष्ट-पूर्व              | अयोध्या          | बैशाती              | (2)<br>(10)<br>(40) | श्रम                                | क्रहप | कलि-पूर्व      | ব্ৰ     |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------|----------------|---------|
| 33            | खुष्ट-पूर्व ३, ६ ८३ वर्ष | पुरुक्टस         | :                   | •                   | :                                   | :     | 0° 15          | ख.<br>च |
| er er         | رو ۱۶۶۲ ور               | त्रसह्स्यु प्रथम | :                   | महाबीय              | पश्चिमोत्तर से<br>महाधनस श्रामा     | :     | 84 9           |         |
| >o<br>''      | 3, ٩ ٩٩٥ ,,              | संभूत            | <del>प</del><br>(चा | :                   | ग्रंथमीतर में<br>ग्रंथमीतर में      | :<br> | or<br>n'<br>9  | 2       |
| ਤ<br>ਨ        | 3,36.8 1,                | श्चनरस्य         | :                   |                     | ्रुनायरम्<br>उ <b>शीनर</b> तितिन्तु | :     | เห<br>พ<br>พ   | 2       |
| or<br>or      | . 636,5.                 | नसहस्यु द्वितीय  | :                   | धुनिमन्त            |                                     | :     | 9              | •       |
| 9<br>n'       | 2, 380, E                | हर्भश्वद्विनीय   | :                   | :                   | <b>:</b>                            | :     | ιν′<br>>><br>ω | ž,      |
| o,<br>n       | 3,694 n                  | वसुमनस           | विश                 | :                   | :                                   | :     | %<br>6<br>07   | 2       |
| w<br>w        | ٠ (د و عالي الم          | त्रिधन्यन्       | :                   | सुधीने              | :                                   | :     | 34<br>R        | \$      |
| o<br>w        | 66 3 m 66                | त्रयारण          | :                   | :                   | <b>:</b>                            | :     | ઝ<br>ઋ<br>ઋ    | :       |
| or<br>or      | ee 65565 16              | सत्यवत-(विशंक्र) | विविश               | धुप्रकेतु           | <b>:</b>                            | :     | 8 H            | •       |
| n'<br>m'      | ** ** ** **              | हरियन            | :                   | :                   | रषद्रथ                              | :     | 203            |         |
| w.            | 33 Z346K 23              | रोहित            | :                   | :                   | <br>हम                              | :     | %<br>%         | ?       |
|               |                          |                  |                     |                     |                                     |       |                |         |

| _                      |                      |           |             |                     |               |          |
|------------------------|----------------------|-----------|-------------|---------------------|---------------|----------|
| कलि-पूर्व              | विष                  |           |             | ~<br>د              | ~             | . 3      |
| - <del></del>          | %<br>%               | ×<br>2    | 8 B         | هر<br>م             | m<br>m<br>%   | %<br>%   |
| कर्ष                   | :                    | :         | :           | :                   | :             | ;        |
| श्रंग                  | :                    | :         | :           | भ <b>तप्</b> स<br>, | :             | :        |
| विदेश                  | ह्यक्ष               | :         | :           | म                   | :             | :        |
| वैशाली                 | बनिनेत्र             | :         | :           | करन्यम              | श्रवीहित      | मध्य     |
| श्रयोध्या              | हरित चंचु            | विजय      | <b>ক</b> চক | প্ৰক                | बाहि          | :        |
| ख़ुष्ट-पूच             | ख्ष-पूर्व ३,५४७ वर्ष | n 3,49£ m | ११ चे,४६९ ม | , કેશ્વર્દ્ધ મ      | 33 F 18 19 19 | 3,800 3, |
| क्र <b>म</b><br>संस्था | )o<br>M'             | m<br>×    | m,          | 9<br>m              | m.<br>n       | ur.      |

# त्रेता युग का आरंभ

| म् <del>वा</del><br>संख्या | ্ৰুছ-দুৰ               | श्रयोध्या<br> | वैशाली        | विदेह     | 젊.         | कर्ष | कलि-पूर्व     |
|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|------|---------------|
| °                          | जुष्ट-पूर्व ३,३७६ वर्ष | सगर्          | नरिष्यन्त     | प्रतिन्धक | बली        | :    | २०८वष         |
| <del>ه</del> کې            | 3,346 33               | श्रमभंजस      | स             | :         | :          | :    | 340           |
| %<br>*                     | 4, 2, 2, 2,            | अ शुमन्त      | :             | •         | 지.         | :    | 444           |
| w.<br>>>                   | 13 3,384 31            | हिलीप प्रथम   | राष्ट्रवद्धंन | कीतिरथ    | :          | :    | × 3 ~         |
| %<br>%                     | 3, 3,280 .,            | भगीर्थ        | <b>सुधी</b> त | :         | :          | :    | 6-<br>0-      |
| od<br>Je                   | म ३,२१६ ५,             | ংম            | नर            | :         | •          | :    | 9 स           |
| س<br>پو<br>مر              | 3,299 .                | नाभाग         | केवल          | देनमीढ    | द्यिवाह्नन | :    | 990           |
| ?<br>>>                    | 3,947 3,               | श्रम्बरीष     | बन्धुमत       | :         | :          | :    | ر<br>د<br>د   |
| w<br>W                     | BARK 11                | मिश्रद्वीप    | वेगवन्त       | :         | :          | :    | > <u>&gt;</u> |
| <b>39</b>                  | ., 3,926 ,,            | भायुतायु      | র<br>ভ )      | बिब्धध    | :          | :    | w             |
| o<br>74                    | 3, 3,088 33            | ऋतुपर्ध       | :             | :         | दिविरध     | :    | कलिसंबत् २    |
| ۶.<br>م                    | 3, 3,009 ,,            | सर्काम        | तृणिबन्दु     | :         | :          | :    | m             |
| er<br>24                   | 3,00 ,                 | सुदास         | विश्ववस्      | महाधृति   | धर्माश     | :    | <br>          |
| at<br>m                    | 3, 3,09% 3,            | कल्माषपाद     | वता ल         | :         | :          | :    | ur<br>U       |
| <u>بر</u><br>بر            | , 2 pg, c,             | आश्मक         | हमचन्द्र      | :         | :          | :    | कलिसं• ११४    |

| क्रम-<br>संख्या | ₩.          | ख्छ-पूच     |      | श्रयोध्या       | <sub>के</sub><br>वेशाली | विस्ट       | ऋं.      | কহদ      | कलि-धैवत्        |
|-----------------|-------------|-------------|------|-----------------|-------------------------|-------------|----------|----------|------------------|
| ×               | खुष्ट-पूर्व | 3,546       | वार् | मूतक            | स्म वर्                 | कीतिरथ      | :        | :        | 6 × 8            |
| 24<br>03.       |             | 2,639       | ę.   | शतरथ            | धुमारव                  | •           | वित्रश   | <b>:</b> | 960              |
| 3<br>2          | £           | er o ม เ    | ť    | ऐडबिड           | संजय                    | :           | :        | •        | ይ<br>የ           |
| ក្              | *6          | 4) n 6      |      | विश्वसह         | सहदेव                   | महारोमन्    | :        | •        | or<br>or         |
| <i>એ</i><br>ઋ   | 6           | त<br>प      | £    | दिलीप (खट्वांग) | क्रपाश्व                | :           | सत्यर्थ  | ;        | \$0<br>7d<br>(2) |
| ŵ.              | 6           | 2,59E       | ,    | दीवंबाह         | :                       | स्वर्धारोमन | :        | :        | ર ઘ              |
| φ.<br>2-        | **          | 639'6       | •    | প্ৰে            | सोमदत                   | :           | :        | •        | 390              |
| φ.<br>«         | ŧ           | พ<br>พ<br>ง | •    | ল<br>ম          | जनमें अय                | हत्वरोमन    | :        | :        | ช<br>พ•<br>๛     |
| m<br>m          | <i>.</i>    | 3,434       | ć    | दशरथ            | प्रमति                  | सीरध्वज     | े लोमपाद | :        | w.<br>m.         |
| >><br>UST       | a           | 9096        | 33   | राम             | ( समाप्त )              | भानुमन्त    | :        | :        | S<br>S<br>S      |
| _               |             |             |      | _               |                         | _           |          |          |                  |

# द्वापर युग का झार्न

| सू-<br>ख्या                            | ল্ড-মুন              | ञयोध्या                                | विदेह       | श्रं              | मगध                           | ক্ত | कलि-पूर्व |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-----|-----------|
| = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  | खुष्ट-पूर्व २,६७६ वष |                                        | प्रद्यु स्न | चतुरंग            |                               |     | ४२२ वर्ष  |
| m,<br>m,                               | , 3,6kg              | ************************************** | भी          |                   |                               |     | 84° 38    |
| 9<br>w                                 | ११ ६९३ ॥             | ऋतिथ                                   | उजवाह       |                   |                               |     | ร.<br>เกอ |
| តិ<br>ព                                | 3, 2,464 ,,          | निषध                                   | सुन्ध्वज    | टुथुलाच           |                               |     | ¥0€ 93    |
| w                                      | 6 95 H'& 66          | मुख                                    | शकुनि       |                   |                               |     | 43×       |
| • •                                    | ु, दुधरेह ,,         | नभास                                   | म<br>अ.     | atd               |                               |     | ४६२       |
| 5                                      | 3,499 ,,             | पुराहरीक                               | ऋतुजित      |                   |                               |     | ४६० ॥     |
| 89                                     | , १३%६३              | चिमधन्वन्                              | श्रहनिम     | न्धं<br>त्त<br>'ख |                               |     | ६१८ 33    |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | , 2384X ,            | द्वानिक                                | श्रुतायुव   |                   | a-an-mused personal has feese |     | 32 33     |
| <br>%                                  | 3, 2,836 3,          | श्रहीनगु                               | सुपाश्व     | भद्रस             |                               |     | £ 28 3    |
| <br>ಸ<br>೨                             | y 3,366 33           | परिवात्र                               | संजय        |                   |                               |     | ٠, ١      |

## प्राक्त्मीय बिहार

| कम-<br>संख्या |       | ख्ध-पूर्व          |           | श्रयोध्या            | विदेह          | श्रंग        | मगध             | ক্তর্                                  | कलि-गूर्व     |
|---------------|-------|--------------------|-----------|----------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|---------------|
| 9             | ট-বুট | -पूर्व २,३७१       | व<br>वर्ष | <b>म</b> ख           | बेमारि         |              |                 |                                        | ७३ वर्ष       |
| ?             | *     | , c,<br>, w<br>, w | £         | वक्ष                 | श्रनेनस        | बृहत्द्रमंत् |                 |                                        | פאנו זי       |
| វេ            | ĸ     | 2000               |           | वज्ञनाभ              | मीनस्य         |              | श्हद्रथ         |                                        | #<br>U<br>V   |
| w<br>5        | ŝ     | 3,296              | â         | संखन                 | सत्यरथ         |              | क्रुशाय         |                                        | ภ<br>*        |
| n<br>0        | •     | 3,2%9              | *         | न्यु षिताश् <b>व</b> | चपग्रीध        | नृहद्य       |                 |                                        | द४ <i>१</i> " |
| វ័            | *     | 2,239              | "         | विश्वसह              | <b>ਭ</b> ਧਗੁਸ਼ |              | ऋषभ             |                                        | n<br>5        |
| ŭ             |       | 3,20               | 4         | हिरएयनाभ             | स्वागत         | वृहद्भानु    | पुष्यवन्त       |                                        | ភ<br>ភូ       |
| m<br>U        | 3     | 3,90%              | 3,        | पिष्य                | सुबच्स         |              |                 |                                        | e 2.          |
| ×<br>u        | •     | 3,986              | č         | ध वसंधि              | જ્ઞુત          | बृहन्मनत्    | <b>स्त्यहित</b> |                                        | %<br>%<br>%   |
| ų<br>V        | *     | 3998               | 23        | सुरश्न               | त्य<br>१<br>१  |              | सुधन्वम्        | ************************************** | हद र          |
| w<br>V        | 2     | 3,089              | ,         | श्रीमनवर्षा          | <b>1</b>       | अयद्         |                 |                                        | 4090 "        |
| 2 11          | 33    | 8,063              | ,,        | शीघ                  | विजय           |              | ল,              |                                        | *•3 E         |

| <b>मेम-</b><br>संख्या | ख्छ-पूर्व            | ऋयोध्या       | विदेह      | त्रुंग   | मगध                        | কহঘ         | कलि-पूर्वे |
|-----------------------|----------------------|---------------|------------|----------|----------------------------|-------------|------------|
| ម                     | लुष्टमुवे २,०३% वर्ष | मर्           | <b>ऋ</b> त | हदर्भ    |                            |             | १०६६ वर्ष  |
| u)<br>U               | 3, 3,000 3,          | সন্ধুখন       | सुनय       |          | संभव                       | बृद्धशर्मन  | 9088 11    |
| ٥<br>نا               | 3, 9,808 3,          | सुसभिष        | बीतहर्य    |          |                            |             | 9922 11    |
| <i>6</i>              | 1,8 4,841 ,,         | श्रमध         | धृति       | विश्वजित | विश्वजित जरासंघ दन्तवक्त्र | द्ग्तवक्त्र | 9940 3     |
| <b>&amp;</b>          | 10 E.S. 26 B.        | विश्वतवन्त    | बहुताश्व   |          |                            |             | 996g       |
| er 3                  | 33 9,5EM 33          | ब्हदन         | कृतवृष     | भू       | सहदेव                      |             | १२०६ ,,    |
| 99<br>W               | " ગુવદ્ધ             | त पूर्व स्थान |            | ञ्चपसेन  | सोमाधि                     |             | व ४३४ व    |

# परिशिष्ट—घ

### मगध-राजवंश की तालिका

# बाहेद्रथ वंश

| संख्या            | राजनाम                                  | भुक्त <b>ःवर्षं</b> | कलि-संवत्                    |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| ૧<br>૨            | सोमावि <b>}</b><br>मार्जारि <b>}</b>    | ×۲                  | १२३४—१२६२                    |
| ३<br>४            | श्रुतश्रवा }<br>श्रप्रतीपी }            | <b>&amp;</b> •      | १२६२—१३४२                    |
| x                 | <b>श्चयु</b> तायु                       | ३ ६                 | 9 <b>३५२.—</b> 9 ३८८         |
| Ę                 | निरमित्र <b>}</b><br>शर्मभित्र <b>}</b> | 80                  | <b>१</b> ३८८ — <b>१४२</b> ८  |
| 5                 | सुरत्त् या सुत्तृत्र                    | ሂ=                  | १४२८१४८६                     |
| 3                 | <b>बृह</b> त्कर्मा                      | २३                  | १४८६१४०६                     |
| 90                | सेनाजित्                                | ५०                  | 9x0E-9xxE                    |
| 99<br>9 <b>२</b>  | शत्रुं जय<br>महाबल या रिपुंजय प्रथम     | ४०                  | 9xxe9xee                     |
| 9 ₹               | विभु                                    | <b>₹</b> 5          | १४६६—१६२७                    |
| 98                | शुचि                                    | ६४                  | १६२७ — १६६१                  |
| 32                | चेम                                     | २≈                  | १६६१—१७१६                    |
| 9 &<br>9 <b>७</b> | जेमक<br>त्र्राणुवन <b>}</b>             | ६४                  | १७१६—१७८३                    |
| 95                | सुनेत्र                                 | ₹X                  | १७८३ — १८ <b>१</b> ८         |
| १६<br>२०          | निवृत्ति }<br>एमन्                      | ሂፍ                  | १८१८—१८७६                    |
| <b>२</b> १<br>२२  | त्रिनेत्र <b>}</b><br>सुश्रम <b>}</b>   | ३⊏                  | 9=449898                     |
| २३                | द्यु मत्से <b>न</b>                     | ४८                  | १६१४—१६६२                    |
| २४                | महीनेत्र }                              | <b>३</b> ३          | 9 E                          |
| 3.1               | सुमिति 🕽                                |                     | 14/1662                      |
| <b>२६</b>         | सुचल<br>शत्रु जय द्वितीय }              | ३२                  | 9 E E L - 30 3 0             |
| २७<br>२⊏          | रानु जय । धताय <b>)</b><br>सुनीत        | ४०                  | <b>२०२७—</b> -२०६७           |
| ۰-<br>۶٤          | इ.स<br>सत्यजित्)                        |                     | (0)0-1040                    |
| ₹ <b>∘</b>        | सर्वजित् }                              | <b>5</b>            | २०६७ — २१५०                  |
| <b>३</b> 9        | विश्वजित्                               | źĸ                  | <b>२१</b> ५० - २१ <b>८</b> ५ |
| ३२                | रिपुंजय द्वितीय                         | X o                 | २१ <b></b> द५ <b>—२२३५</b>   |
|                   |                                         | कुल १,००१ वर्ष; क०  | सं॰ १२३४ से २२३५ तक          |

#### प्रद्योतवंश

| संख्या राजनाम               | भुक्त-वर्ष           | कित-संवत्                   |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| १, प्रद्योत                 | २३                   | २२३५—२२५=                   |
| २. पालक                     | <b>ર</b> ૪           | २२ <u>५</u> ८ <del></del>   |
| ३. विशाखयुप                 | χο                   | २२८२— १३३२                  |
| ४, सूर्यक                   | २१                   | २३३२—-२३५३                  |
| y. नन्दिव <b>र्द्ध</b> न    | 5 0                  | २३५३—२३७३                   |
|                             | कुत १३८ वर्ष, क∙ सं० | २२३५ से क० सं० २३७३ तक      |
|                             | शैशुनाग वंश          |                             |
| १. शिशुनाग                  | <i>b</i> •           | २३७३—२४१३                   |
| २. काकवर्ण                  | २६                   | २४१३—-२४३६                  |
| ३. जेमधर्मन्                | २०                   | ३४३६—२४५६                   |
| ४. चेमवित्                  | 80                   | 384E-38EE                   |
| ५. विम्बिधार                | ሂዓ                   | २४६६२५५०                    |
| ६. त्र्यजातशत्रु            | <b>३</b> २           | २५५०—२५६२                   |
| ७. दर्शक                    | <b>३</b> ४           | <b>२</b> ५६२—२६१७           |
| <ul><li>डदियन्</li></ul>    | 9 ६                  | २६ <b>१</b> ७—-२६३ <b>३</b> |
| ६, श्रनिरुद्ध               | 3                    | २६३३—-२६४२                  |
| १०. मुगड                    | <b>4</b>             | २६४२—-२६५०                  |
| ११. निहेदद्ध <sup>९</sup> न | ४२                   | <b>२</b> ६४०— <b>२</b> ६६२  |
| १२. महानन्दी                | ४३                   | २६६ <sup>२</sup> —२७३५      |
|                             | कुल ३६२ वर्ष क० सं०  | १३७३ से क० सं० २७३५ तक      |
|                             | नन्दवंश              |                             |
| १. महापद्म                  | २ः                   | २७३५ — २७६३                 |
| २-६ सुफल्यादि               | १२                   | २७६३—-२ ७७४                 |
| -                           | कुल ४० वर्ष, क       | सं० २३७३ सं २७७५ तक         |

इस प्रकार बाईदथवंश के ३२, प्रयोत-वश के पाँच, शैशुनागवंश के १२ श्रौर नन्दवंश के नवकुल ४८ राजाश्रों का काल १४४१ वर्ष होता है श्रौर प्रतिराज मध्यमान २६ ६ वर्ष होता है।

१. यदि महाभारत युद्ध को इम किल-पूर्व १६ वर्ष माने तो हमें इन राजाश्रों की वंश-ताबिका विभिन्न प्रकार से तैयार करनी होगी। इस विस्तार के लिए 'मगध-राजवंश' देखें, साहित्य, प्रना, ११६ पृष्ठ ४६ त्रिवेद लिखित।

### परिशिष्ट—ङ

#### पुरागमुद्रा

पुराणमुदाएँ हिमाचल से कन्या कुमारी तक तथा गंगा के मुहाने से लेकर शिस्तान तक मिलती हैं। श्रंत्रे जी में इन्हें पश्चमार्क बोलते हैं; क्योंकि इनपर ठप्पा लगता था। ये पुराणमुदाएँ ही भारतवर्ष की प्राचीनतम प्रचलित मुदाएँ थीं, इस विषय में सभी विद्वान, एकमत हैं तथा यह पद्धित पूर्ण भारतीय थी। इन मुदाओं पर किसी भी प्रकार का विदेशी प्रभाव नहीं पड़ा है। बौद्ध जातकों में भी इन्हें पुराण कह कर निर्देश किया गया है। इससे सिद्ध है कि भगवान बुद्ध के काल के पूर्व भी इनका प्रचलन था। चम्पारन जिले के लौरिया नन्दनगढ़ तथा कोयम्बद्धर के पाराइकुलीश की खुदाई से भी ये पुराणमुदाएँ मिली हैं जिनसे स्पस्ट है, कि भारतवर्ष में इनका प्रचलन बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। सर श्रालेकजेंडर किनग्रहम् के मत में ये खुष्ट-पूर्व १००० वर्ष से प्रचलित होंगे।

पुराण-मुद्राश्चों पर श्चंकित निहों के श्रध्ययन से यह तथ्य निकला है कि ये निह मोहन-जी-दादों की प्राप्त मुद्दाओं की निहों से बहुत-मिलती जुलती हैं। दोनों में बहुत समता है। संभव है सिन्धु-सभ्यता श्चौर रौष्य पुराण मुद्राश्चों के काल में कुछ विशेष संबन्य जुट जाय।

#### चिह्न

सभी प्राङ्मीर्य पुराणों पर दो चिह्न श्रवश्य पाये जाते हैं—(क) तीन छत्रों का चिह्न एक वृत्त के चारों श्रोर तथा (ख) सूर्य का। इन दोनों चिह्नों के सिवा घट तथा षट् कीण या षडारचक भी पाये जाते हैं। इस प्रकार ये चार चिह्न छत्र, सूर्य, घट श्रौर षट्कीण प्रायेण सभी पुराणों पर श्रवश्य मिलते हैं। इनके सिवा एक पंचम चिह्न भी श्रवश्य मिलता है जो भिन्न प्रकार की विभिन्न मुद्दाश्रों पर विभिन्न प्रकार का होता है। इन मुद्दाश्रों के पट पर चिह्न रहता है या एक से लेकर १६ विभिन्न चिह्न होते हैं।

ये चित्त भाग पर पाँचों चिन्ह बहुत ही सीन्दर्य के साथ रचित-खचित हैं। इनका कोई धार्मिक रहस्य प्रतीत नहीं होता। ये चिह्न प्राथेण पशु और वनस्पति-जगत् के हैं जिनका अभिप्राय हम अभी तक नहीं समम सके हैं।

१. जर्मस विदार-उदीसा रिसर्च सोसायटी, १६१६ ए० १६-७२ तथा ४६६-६४ वाल्स का लेख।

२. पे सियंट इविडया पु० ४३।

३. जनेंज पशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, न्यूमिसमैटिक परिशिष्ट संख्या ४४ पृ॰ १-५६।

४. जान श्रक्षेन का प्राचीन भारत की मुद्रा सूची, जन्दन, १६६६ मूमिका पुरु २१-२२।

पृष्ठ-भाग के चित्र पुरोभाग की अपेदा बहुत छोटे हैं तथा प्रायेण जो चित्र पृष्ठ पर हैं, वे पुरो-भाग पर नहीं पाये जाते और पुरोभाग के चित्र पृष्ठ-भाग पर नहीं पितते। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि चाँदी की इन पुराणमुदाओं पर प्रसिद्ध भारतीय चित्र—स्वस्तिक जिल्ला, निन्दपद नहीं मिलते।

चिह्न का तात्पर्य

पहले लोग सममते ये कि ये चिह्न किसी बनिये द्वारा मारे गये मनमानी ठप्पे मात्र हैं।
वास्त नियत चिह्नों के विषय में सुमात्र रखता है कि एक चिह्न राज्य (स्टेंट) का है, एक
शासन कर्ता राजा का, एक चिह्न चस स्थान का जहाँ मुद्दा तैयार हुई, तभा एक चिह्न श्विधातु
देव का है। विभिन्न प्रकार का पंचम चिह्न संभवतः संघ का श्रंक है, जिसे संघाष्यच अपने खेव
में, प्रसार के समय, भंसार (चुंगी) के रूप में काये वसून करने के लिए, तथा इन की शुद्धता के
फ तस्वरूप अपने व्यवहार में लाता था। प्रश्नभाग के चिह्न अनियमित भते ही जात हों; किन्तु
यह आभास होता है कि ये प्रश्न-चिह्न यभासमय सुदाधिपतियों के विभिन्न चिह्नों के ठीसपन श्रीर
प्रचलन के प्रमाण हैं।

पाणिनि के श्रनुसार संघों के श्रंक श्रौर लच्चण प्रकट करने के लिए श्रन्, यन्, इन् में श्रन्त होनेवाली संज्ञाओं में श्रन् प्रत्य लगता है। "

काशो स्वाद जायसवाल के मत में ये लच्या संस्कृत साहित्य के लांच्छ्वत हैं। कौ उत्य का 'राजां क' शासक का वैयक्तिक लांच्छ्वत या राजचिंह ही है। जिस प्रकार प्रत्येक संय का श्रपता श्रलग लांछ्वत था, उसी प्रकार संघ के प्रमुख का भी श्रपते शासन-काल का विशेष लांछ्वत था जो प्रमुख के बदलने के साथ बदला करता था। सम्भवतः यही कारण है कि इन पुराण-मुदायों पर इसने विभिन्न चिह्न मिलते हैं। हो सकता है कि पंचचिंह मीर्यकालीन मेगास्थनीज कथित पांच को खं (परिषदों) के द्योतक-चिह्न हों। क्या १६ चिह्न जो पृष्ठ पर मिलते हैं, पोडश महाजन पद के विभिन्न चिह्न हो सकते हैं ?

चिह्न-लिपि

शब्दकलपद् म पांच प्रकार की तिपियों का उल्लेख करता है—सुदा (रहस्यमय), शिरूप (व्यापार के लिए यथा महाजनी), लेखनी संभव (सुन्दर लेख), गुराबूक (शोघतिषि) या संकेतिलिपि) तथा घुण (जो पदा न जाय)। तंत्र प्रन्थों के श्रनेक बीज मंत्रों की बंदि श्रंकित किया जाय तो वे प्राचीन पुराणमुद्राओं की लिपि से मिलते दिखते हैं। साथ ही इन सुद्राओं के चिंह सिन्धु-सभ्यता की प्राप्त मुद्रा के चिंहों से भी हुबहू मिलते हैं। सिन्धु - सभ्यता का काल लोग कलियुग के प्रारंभ काल में खुष्ट-पूर्व ३००० वर्ष मानते हैं। वाल्स के मत में कुछ पुराणों का चिंह प्राचीन ब्राह्मा अच्चर 'ग' से मिलता है तथा कुछ ब्राह्मी श्रचर 'त' से। जहाँ सूर्य श्रीर चन्द्र का संयोग है, वे ब्राह्मी श्रचर 'म' से भी मिलते हैं।

#### चिह्नों की व्याख्या

सूर्य-चिह्न के प्रायेण बारह किरणें हैं जो संभवतः द्वादशादित्य की बोवक हैं। कहीं-कहीं सोनह किरणें भी हैं जो सूर्य के षोडरा कलाओं की द्योतक कही जा सकती हैं। संभव है, प्रस्य बिह्न परम्रह्म का और इसके अन्दर का विन्दु शिव का द्योतक हो। विन्दु इत के भीतर है और

१. सक् घाङ्कराचयोष्यम्यनिमामस् -- पासिनि ४-१-१२०।

इत्त के चारों क्योर किरण के चिढ हैं जो कोटिचन्द्र प्रदीपक सिद्ध करते हैं और सूर्य का साम्रात. रूप हैं। सूर्य पराक्रम का द्योतक है।

सपत्र घर प्रायेण स्वष्टतः सभी पुराणमुद्राश्रों पर पाया जाता है। बिना मुख के एक चौकोर घर के ऊतर छः विन्दु पाये जाते हैं। वाल्य इसे गोमुख सममता है; किन्तु गोमुख के समान यह ऊतर की श्रोर पतला श्रौर नीचे की श्रोर मोटा नहीं है। श्रिपितु इसमें दो प्रमुख कान महीं हैं—यद्यिप दो श्राँख, दो नाक श्रौर दो कान के छः विन्दु हैं। यह तंत्रों का विन्दुमएडल हो सकता है। विन्दुमएडल श्रानन्त सनातन सुख-शांति का प्रतीक है।

दो समित्रकोण एक दूसरे के साथ इस प्रकार श्रंकित पाये जाते हैं, जिन्हें पर्कोण कहते हैं। इसका प्रचार श्राजकल भी है श्रार इसकी पूजा की जाती है। यह चिह्न प्राचीन कीट देश में भी मिलता है। श्राजकल भी तिब्बत श्रोर नेपाल की मुद्दाश्रों पर यह चिह्न पाया जाता है। प्ररोभाग के विभिन्न चिह्न संभवत: मुद्दा के प्रसार की तिथि के सूचक है। ६० वर्षों का प्रइस्पित चक्र श्राजकल भी प्रचलित है। प्रत्येक वर्ष का विभिन्न नाम है। ये पांच वर्ष के १२ युग ६० वर्ष पूरा कर देते हैं। ६० वर्ष के वर्षचक का प्रयोग श्रव भी चीन श्रोर निब्बत में होता है। पांच वर्षों का सम्बन्ध पश्चतत्व (चित्रत, जत, पायक, गगन, सनीर) में प्रतीत होता है।

चाँदी के इन पुराणमुद्दाओं पर पशुओं में हाथी का चिह्न प्रायेण मिनता है। वृष का चिन्ह कम मिलता है। माला पहने हुए गोमुख भी मिलता है। गोरखपुर से प्राप्त पुराणमुद्राच्यों के भएडार में खिह्न का भी चिह्न मिलता है। इनके सिवा नाग, श्रंड, कच्छप तथा साँढ़ के चिह्न भी इन पुदाश्यों पर मिले हैं।

श्री परमेश्वरी लाल गुप्तर प्राङ्मीर्थ पुराण मुद्राश्रों को दो भागों मे विभाजित करते हैं— (क) श्रात प्राचीन मुद्राएँ पशुचिहों से पहचाने जाते हैं तथा (ख) साधारण प्राङ्मीर्य कालीन मुद्राश्रों पर मेहपर्वत के चिह्न मिलते हैं। श्रात प्राचीन पुराण मुद्राएँ पतली, श्रायत में बड़ी, वृत्ताकार या श्रग्रहाकार या विनिन्न ज्यामिति के रूप है। इनका जेत्रफत एक इस्र के बराबर है या 'ह" × '७५" या '७' इंच है। बाद के प्राङ्मीयं पुराण-मुद्राएँ श्राकार में रेखागणित के चित्रों से श्राधिक मिलती जुलती हैं। ये प्रायः वर्गाकार या श्रायताकार हैं। वृत्ताकार स्थात ही है तथा श्रीन प्राचीन प्राप्रोर्य मुद्राओं की श्रपेचा मोटी हैं। इनका श्राकार प्रकार दशमलव '६" से लेकर '७५" × '४५" तथा '६" हश्च तक है।

मीर्च कालीन पुराण मुद्राओं पर विशेष चिह्न मेरु पर्वतपर चन्द्रविन्दु है। पत्रहा भगडागार की पुराण मुद्राओं पर तीन मेहराबवाना, तीसरा चिह्न हैं तथा शश-चिह्न चतुर्थ है। संभवतः प्राङ्मीर्य भीर मीर्य काल के मध्य काल की ये चिह्न प्रकट करते है।

मोटे तौर पर यह कहा ा सकता है कि सामान्य पुराण-मुदाएँ सुसज्जित खचित-रचित मुदाओं की अपेचा प्राचीन हैं। कुछ लोग पहले मेह को चैत्य या रतूप सममते थे। गोरखपुर मुदागार से जो मुदाएँ मिली है उनम सब पर परारचक का चिह्न है। निज्यती परम्परा भद्र कल्पद्र म के अनुसार शिशुनाग को कानाशोक पहित सान पुत्र थे। शिशुनाग पहले सेना-पनि था। इसके निधन के बाद कालाशोक पाटिन्युत में राज्य करता था तथा इसके अन्य भाई

१. करेंट सायन्स, जुलाई १६६० ५० ३१२।

र अनौत न्युमिसमैदिक सीसायटी पन्धं भाग १३, ए० १३-१८।

उपराज के रूप में अन्यत्र काम करते थे। मध्य का उत्र चित्र कालाशोक का द्योतक तथा शेष छत्र इसके भाइयों के प्रतीक हो। सकते हैं। चपस के नीच मंत्री गंभीरशीत के शिशुनागों द्वारा पराजित होने, के बाद ही ऐसा हुआ होगा। यह सुकाव उपकटर स्विमत चन्द्र सरकार ने प्रस्तुत किया है।

इतिहास हमें बतलाता है कि अजातशत्रु ने वज्जी संघ से अपनी रक्षा के लिए गंगा के दिख्ण तट पर पाटलियुत्र नामक एक दुर्ग बनवाया था। राजा उदयी ने अपनी राजधानी राजधह से पाटलियुत्र बदल दी। श्रतः गोरखपुर के सिक्के दुर्गायसाद के अनुसार शिशुनाग वंशो राजाओं के हैं।

महाभारत के श्रानुमार सगव के बाईदशों का लांच्यन ख्रिश था तथा शिशानागों का राज चिह्न सिंहर था। इस्त: ख्रिन चिह्न बाईद्रथ वंश का है। गोरखपुर के सि∓के पटना शहर में प्रथ्यों के गर्त से पन्द्रह फीट की गइराई से एक यह में निकते। यह बड़ा गंगा तट के पाप ही था। इन सिकों में प्रतिशत चाँ से दर, ताम्या १५ और लोह ३ हैं। ये बहुत चमकीले, पतले श्राकार के हैं।

वैदिक संस्कृत साहित्य में हम प्रायः निष्क श्रीर दीनारों का उल्लेख पाते हैं; िक नु हम ठीक नहीं कह सकते कि ये किस चीज के दोनक हैं। प्रचलित मुहाशों में कार्यापण या काहापन का उल्लेख है, जो पुराण-मुदाएँ प्रतीत होनी हैं। इन का प्रचलन इनना श्रियि के था कि काहापन कहने की श्रावर्य कता ही प्रतीत नहीं होती है; िक नु जातकों में मुद्दा के लिए पुराण शृब्द का प्रयोग नहीं भिलता है। संभवतः यह नाम, इसके प्रचलन एक जान के बाद, तत्कालीन नई मुद्दाश्रों से विमेद प्रकृष्ट करने के लिए प्राचीन मुद्दाश्रों को पुराण नाम से पुकारने लगे। तान्ये के कार्यापण का भी उल्लेख मिलता है। चाँदी के १, ३ श्रीर है कार्याण होते थे श्रीर ताम्ये हे १ श्रीर ३ माषक होते थे। १६ माशे का एक कार्याग्ण होता था। सबसे ह्रोटी मुद्दा कािकणी कहलाती थी। इन सभी कार्यापणों की तौल ३२ रत्ती है। पण या घरण का मध्यमान ४२ श्रेन है।

१. जनेल वि॰ म्रो० रि० सं:० १६१६ पृ० ३६।

२. बुद्धचरित'६ २ ।

है. डाक्टर श्रनन्त सदाशिव अवने कर लिखित 'श्राचीन भारतीय मुदा का मूख श्रीर पूर्वेतिह स' जर्ने त श्राफ न्यू भिसमेटिक संसायटी श्राफ इण्डिया, बम्बई, भाग १ ए० १ — २६।

४. गंगमाला जातक।

प्र. चुलक सेठी जातक ।

# प्राङ्मोर्य विहार



श्रजातशत्रु की मूर्त्तिं [ पुरातस्व-विभाग के सीजन्य से ] पृ० १०६

# प्राङ्मीर्य विहार

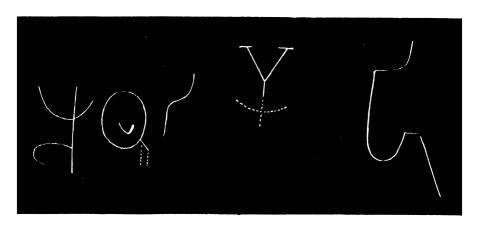



राजा श्रजातरात्रु की मूर्त्ति के सम्मुख भाग का झिमिलेख (बिहार-श्रनुसंधान-सिमिति के सौजन्य से) पृ० १०६

प्राङ्मौर्य विहार



राजा उदयी (पृष्ठभाग) राजा उदयी की मूर्ति ( स्रव्रभाग ) [ पुरातत्त्वविभाग के सौजन्य से ] पृ० ११२

## प्राङ्मीर्य विद्यार



राजा नित्विद्ध<sup>°</sup>न ( पृष्ठभाग ) नित्विद्ध<sup>°</sup>न की मूर्त्त ( श्रव्रभाग ) [ पुरातस्व-विभाग के सौजन्य से ] पृ० ११४

## प्राङ्मीर्य विहार



सप रते वट नंदि
राजा नन्दिवर्द्धन की मूर्त्ति पर श्रमिलेख
(बिहार-श्रनुसंधान-समिति के सौजन्य से)
पृ० ११३

प्राङ्मीय<sup>°</sup> विहार



राजा उदयी की मूर्ति पर श्रमिलेख का चित्र [ पुरातत्त्व-विभाग के सौजन्य से ] पृ० ११८

# प्राङ्मीय विहार



भगे श्रचो छोनीधीशे राजा श्रज ( उदयी ) की मूर्ति पर श्रभिलेख [ पुरातत्त्व-विभाग के सौजन्य से ] पृ० ११८

### प्राड्मौय बिहार



१. छत्र-चामर, २. सूर्य, ३. घट क ऊपर छः बिन्दु (संभवत: धनराशि या मेरु) ४. षट्कोण, ४. गज, ६. वृष, ७. कुकुर, ८. समाल गोमुख, ६. वृचस्कन्ध, १०. बढदलकमल ११. षडारचक, १२. सप्तर्षि, १३. द्विकोष्ठ गोपुर, १४. ऋष्टदलकमल, १४. ह्यलक, १६. गोमुख, १७. सुवर्णराशि, १८. राजहंस ।

## प्राङ्मोर<sup>६</sup> बिहार



१६. नदी, २०. पुष्पलता, २१. सदराड कमण्डलु हुय, २२. चार मत्स्य २३. सवेदी वृत, २४ गण्ड या मारूर, २४. कृष्णसून, २६. चार निद्यद, २७. ध्वज, २८ परसु, २६. चतुर्भ, ३० शास्त्रासुग, ३१. तो ( ब्राह्मी लिप में ), ३२ वध्यज्ञपताका, ३३. ध्वज-दगड, ३४. मन्दिर या चैत्य ३४. त्रिकोस, ३६. म ( ब्राह्मी लिपि में ), ३७. ली ( ब्राह्मी लिपि में )।

#### **अनुक्रमणिका**

ऋत्नार—६⊏ अ अथर्ववेद---१२,१५,१६,२१,२२,२३,४२, श्रंग ( देश )—१, १७, २३, २७,३२,६६, ७१,७६,⊏७,१३६,१३६,१४० ७१,७२, ५३,७४, ७४, ७६, दर, १०८, श्रथवां गिरस - १३६ १६१ श्रधिरथ--७४ श्रंग ( जैनागम )—१४० अधिसाम---४ अंगति—६४,६४ श्रनन्तनेमी—६४ श्रंगिरस-३८, १३६ श्रनन्तप्रसाद बनर्जी शास्त्री-१६६ श्रंगिरस्तम-१३६ श्रनन्तसदाशिव श्रात्तेकर-६८ श्रंगिरा- १३६; = मन्य- १३६; = वंश--- ६१; = संव**त्त**--- ३६,४० श्चनवद्या — १४६ श्रनाथ पिंडक --७४,१४⊏ श्रंगुत्तरनिकाय-११३ श्रनादि ब्रात्य--२०,२१ श्रकबर--- ४४ श्रनाम राजा---श्रक्रियावाद् -१४६,१६६,१६७ श्रनाल्स—१२ श्रप्रमस---१२४ श्रनार्य---१४,१४,१६,२१ श्रद्धरंग ( दोषारोपण )-१६१ अनावृष्टि-४१ श्रज-११२; = क-११२ **ञ्चनिरुद्ध—७६,१०१,१११,११२,११३,** अजगृह—२६ १२७,१२८ श्रजबगढ़-- २६ श्रनुराधा—१२२ श्चजयगढ्—२६ श्रनुत्रत—६० श्रजया—४४ अनुब्दुव -- १३ श्रजातशत्रु — ४४,५६,४६,४०,४१,४३, अनोमा-१४४ ६६,६६,१०१,१०४,१०४,१०६,१०७, श्चन्त**रिश**—२● १०८,१०६,११०, १११, ११२, १३२, श्रन्तर्गिरि- ४ **₹**₹₹**₹**₹₹₹₹₹₹₹ अन्तर्वेदी-१३७ श्रजित—१६७ श्चप**पर**—६१ च्यट्टक**या**---१४१,१६३ श्चपराजया-४४ श्रिया—३८ श्रप्रतीपी—८६ श्रतिविभूति — ३= च्यतिसार-१६४

श्रभय--- ४०,६४,१०४,१०४ श्रमिधम्मपिटक-(६१ श्रमिमन्य - ६३,११६ १२१ श्रमरकोष - २ श्वमियचन्द्र गांगुली-१०६ श्रमृत्तरयस् --१३१ श्चम्बापाली - ४०.१०४ श्रगन-२०; = गति-१२१,५२२ **अयुतायु—**३६ श्ररावली - ३₹ खरिष्ट-३४; = जनक-४०,<sup>६</sup>४; = नेमी-- ६४ श्रर्क-२८; = खंड-२८ **श्रज़** न—४४,७४,=२,=३,११६ ऋर्य-- ७१ अह्त् - १४७,१४७,१६० श्रलम्बुषा--४१ श्चलवेरुनी--१७१ श्रलाट---६४ **छले**कजेडरकनिंगहम-१८४ श्रवदान कल्पलता - ३३ श्रवन्ती - ६४,६४,६६,६७,१०२,१०४, १२६,१४६ राज प्रचोत
 — ६३ = वंश—६४, = वद्धं न—६५,६६ = वर्मा—६६ = सुन्दरी कथासार- १३३ श्रवयस्क श्रनामनन्द--- ६१६ म्रवर्त्त न-३० श्रवसर्पिणी--१५० **अ**विनाश चन्द्रहास - १३६ श्वविष्धक-१६७ अवीचित--३म,३६,१४० अवीसी - ३= श्ववेस्ता---२२,१३६ अशोक--१०६,१३३,१६१

श्रशोकाषदान -- १३३ श्रश्मक — १२६,१४० श्रश्लेषा---१२२ श्चरवघोष—६४,१०१,६४० श्रश्वपति-- ७४ अश्वमित्र-१४६ श्रवमेध--४०,८३ श्ररवलायन -- १३६ श्रश्वसेन --१५७ अश्वनी--१२२ अष्टकुल - ४= अष्टम हेनरी-५५ श्रष्टाध्यायी-१३३ थ्यसाढ़ (राजा का नाम ) १४६ श्रसुर—२८,३० = काल-२६ श्रस्त (स्त्री)—=२ श्रस्थियाम- १४६ श्रहल्या---६०,६१ श्रहल्यासार-६१ श्रहियारी-६० श्रहलार--६६ अन्नग्वेध-१४३ श्रज्ञानवादी – १४६

आ

त्रांगिरस—१४,३४,६०, १४० श्रांध्र—२३,७३,७६ = वंश—४ श्राख्यात—१३३ श्रागम—१४०,१४१ श्राचारांगस्त्र—२० श्राजीवक समुदाय—१६ श्राहमचंधु—१०१ श्रादमगद्—२६ श्रानन्दपुर—५३ श्रानव---२४ **त्रापस्तम्ब**श्रोतसूत्र—५३,७६ च्यापिशलि- १३३ श्रावुत्त - १२६ च्यायुर्वेद ( उपवेद )--१४२ श्रारएयक--७,१३६,१४२ श्राराद् - २६,१४४ आरादकलाग---२६ श्राराम नगर - २४ त्रारुगि याज्ञवल्क्य-५० श्राहरोय - ६१ ऋार्द्रा--१२२ न्त्राये—४,१४,१४,१६ ञ्रायंक*— ७*४,⊏७ व्यार्थ कृष्ण-१६१ श्चार्यमंजुश्रीमूलकल्प--११०,१२४,१२७, १३३,१६० श्रालभिका-१४७ श्रासन्दी--२० श्रास्कन्द--१६=

इ

इड्याध्ययन—१४ इड्विडा—४१ इड्विडा—४६ इड्विड्यक्त—१६३ इन्द्रमती—६० इन्द्रस्ति—६१,७१ इन्द्रस्त—१३३ इन्द्रस्ति—१४७,१४६ इन्द्रस्ति—१४७,१४६ इन्द्रस्ता—४१ इलाविला—४१ इलाविला—४१ इलाविला—४१ इलाविला—४१ इलाविला—१४,३७,४३,४४,४४,५६,६४; = वंश—४८,६८,१०४,१२६ ईशान—१४,१८ उ उग्र—१४ उग्रसेन—१२४,१२≃ उज्जयिनी—६४,१०४,१०६,१३४,१६०, ४६१

उडू—२० उत्कल---१४६ उत्तर पांचाल-६१ उत्तराध्ययनसूत्र-६३ उत्तरा --११६ उत्तरा फाल्गुनी—१२२,१४६ उत्तरा भाद्रवद - १२३ उत्तराषाढ़ा --१२३,१४२ उत्सपिंग्गी--१७० उदक निगंठ-- १३१ उद्न्त-- उद उद्न्तपुरी—१ उदयगिरि-१३० उदयन--- ४४,१०४,१११,१२६,१४६,१६० उद्यन्त--- ७८ उदयन्त ( पर्वत )-१३० उदयी - १०,१०१,११०,१११,११२,११३, ११४,६२४,१२४ १३४,१६४,१८७

(१४,१९४,१२४ १२४,१६४,१६७)
उद्यीभद्दक—११३
उद्यीभद्र—१११
उद्यीभद्र—१११
उद्यास्—२०
उद्यासा—२०
उद्यासा—२०
उद्यासा—२०
उद्यासक—६=
उद्यासक्—६=
उद्यासक्—६=
उद्यासक्—६=
उद्यासक्—६=
उद्यासक्—६=
उद्यासक्—६=
उद्यासक्—६=
उप्यासक्—६=
उपयासक्—६३२,१३३
उपगुप्त—४४,१६१
उपयासक्—६१५,४४
उपनिषद्---७,५७,४=,६२,६६,१३६,१३६,१४१,१४२

उपमुलसूत्र --१४०

खपरिचर चेदी—७६ खपवर्ष —१३२,१३३ खपसर्ग—१३३ खपांग—१४० खपालि—१६०,१६१ उन्बादक—४३ खन्बादक—४३ खरवसी (देकची)—१४६ खसोरबीज—३६ दस्योष—१४,११६

#### 水

ऋग्वेद— ६,११,१३,२२,२३,४६,७४,⊏१, १३०,१३१,१३६,१३४,′३६,१४०,१४१, १४२,१६⊏,१६६

ऋग्वेदकाल — ७०
ऋचिक — ३४
ऋजुपालिका — १४६
ऋषभ — ६२
ऋषभदत्त — १४६
ऋषभदेव — १४४
ऋषिकुंड — ६६
ऋषिगिरि — २
ऋषिपत्तन — १४४
ऋषिशुंग — ७४
ऋष्थ्यंग — ६६
ऋष्यशुंग — ६६
ऋष्

एकब्रात्य—१४ २१ एकासीब**ड्डी—**३१ एडूक—६ एमन—६० एसाम—६६

ए धेतरेयनासंग्---१२,२२,२१,२७,३०,३४, १६८

. ए

ऐतरेयारण्यक - २६
ऐत — ३ / , ६
ऐत वंशी — ६१
ऐस्वा कु — ६६
ओ
भोक्काक — ४३
ओम् — २०
भोराँव — ४,२८
ओलंडेनवर्ग — ७६,१६४
औ
भोरंग जेब — १०७
भोष्ट्रिक — ४
भोष्ट्रिक पशियाई — (भाषाशाखा) - - ४
क

कंग-सेंग-हुई--- ⊏ कंचना---१५३ कंस-- ⊏ ≀ कएव - १३६ कएवायन -१०७ कथामंजरी - १२८ कथासरितसागर- ५२,६४,१ ६,१२६, १३२, १३३ कन्थक--१४४ कन्नड---कन्याकुमारी - १⊏४ कनिष्क -- १८६,११०,१४१,१६१ कपिल-६६१२४ कपिलवस्तु - ४२,१४२,१४४,१४७ १४८ कमलकुंड-४३ कमलाकरभट्ट-१२२ करटियल - १२४ करण -४३ करंधम - ३=,३६,४० करन्द---१६१ करात-६४,६६

करुवार---१६

करेष-१,१२,२२,२४,२६,३१,४६,८१ करुषमनुवैवश्वत - २४ करोन-७२ कर्कखंड—१,२२,२७,२८,१०४ कर्करेखा--- २८ कर्गा---१७,२८,७४,१३७,१४१ कर्ण-सुवर्ण -- ७= कर्मखण्ड---२८ कर्मजित्-६० कलार-६४,६६, कलि---१६⊏ कलिंग -- २७,७१,७२,७३,७६,⊏२,१२६ कलूत – ६६ कल्प-७२,१४२,१६६,१७० कल्पक -- १२४,१२६,१२८ कल्पद्रम--१६१ कल्पसूत्र-१४६,१४१ कल्हण-१७१ कश्यप-- १३६ कस्सप-- १४,१६६ कस्सपवंशी- ६४ काकवर्ण-१०२,१०३ काकिएाी — १८७ कांड--१६ कारव--१३६ काएवायन वंश-१०७ कात्यायन---१६,११२,११४, १३२, १३४, कात्यायनी ---६७ कामरूप-88 कामाशोक-११३ कामाश्रम-४६,७२ काम्पिल्य — ३४ कामेश्वरनाथ--७२ कारुष---१२,२४,३४,२६ काषिया---१८७ कार्ष्णिवर्ण-१०३

कालंजर-७१ काल उदायी--१४७ काल चम्पा-६४,७२ कालाशोक - १०१,१०३,११३,१६०,१८६, १८७ कालिदास-१३४ काशिराज-१०१ काशीप्रसाद्जायसवाल - ४.११.४८.८३. = 8,84,992,993,990,99=, ११६;१८४ काशी विश्वविद्यालय-१२१ काश्यप-- ६६,१३३,१६० काश्मीर---२२,२६,१६१ काश्मीरीरामायग्-६० काहायन--१८७ किंकिणी स्वर-१४३ किमिच्छक-३६ किरीटेश्वरी-% कीकट--७७,७⊏,१०३ कीथ---२२,१४२ कुं डिवर्ष — ३१ कुंभघोष-१०६ कुज्ंभ--३६ कुंडप्राम---४०,१४६,१४६ कुणाला - १४१ कुणिक--१०६,११० कुन्तल - १२६ कुमारपाल प्रतिबोध-१४ कुमारसेन-६३ कुमारिलभट्ट - ६१ कुमुद्रती--२=,३६ कुरु-=१,=२,१२६ कुरुपांचाल-६७,१४१ कुल्लुकभट्ट-४२ कुश---४३,८१ कुशध्वज-४८,६६ कुशाम्ब- ८१ कुशावती - ४३

क

कुशीतक- १७ कुशीनगर-१४६,१६० क्रशीनारा-४४,४२,४३ कुसुमपुर---११३,१३२,१६१ कुत्ति-१६,१०४ क्रत--१६⊏,१६६ कृतत्त्रग्-६६ कृतिका--१२२ कृपापीठ---५४ कृशागौतमी--१४४ कुष्णत्वक् - ३० क्रष्णदेवतंत्र-१३२ कृष्ण द्वेपायन-१३६ केकय—⊏,२२,२६,४०,७४ केन--२४ केरल-३१ केवल-४१ केवली--१४७ केशकंबली-१६७ केशधारी अजित-१६२ कैकयी-४० कैमूर—४ कैयट-१३४ कैरमाली-४ कैवत्त - १२८ कैवल्य-७४,१४४,१४६ कैषक - १४३ कोकरा--२७ को ग्रक--१०४ को शिक-७३,७४,१०४ कोदम-१०४ कोयम्बद्धर-१८४ कोर (जाति )-- २८ कोल-२६,३१; = भील-३० कोलाचल-४ कोलार--३१

कोलाहल ( पर्वत )—१३०,१३१ कोलिय—१०६,१४४,१६४ कोशाम्बी—७२,७४,⊏१,१२६,१४६, १४१,१६१ कोशी—७१ कोसल—१०२,१०४,१२६,१४७,१६०

कोशी -- ७१ कोसल-१०२,१०४,१२६,१४७,१६० कोसलदेवी-१०४,१०८, कौटल्य—४६,६४,१३३,१८४ कौटिल्य—३,५१,५१ कौटिल्य अर्थशास्त्र-४२ कौरिडन्य – १४२,१५३ कौरिडन्यगोत्र—१४६ कौत्स--१३३ कौशल्या-६२ कौशिक— **२४,**⊏२,१४० कौशिक (जरासंध का मंत्री)—८३ कौशिकी — २,६६,१४० कौशितकी आरएयक - ७६ कौशितकी ब्राह्मण्-६२ कौसल्य-६८ क्रव्याद्—३० क्रियावादी-१४६,१६७ क्रीट--१८६

ख

खडु—६७
खग्डान्वय—⊏६
खनित्र —३७,३⊏
खनिनेत्र—३८
खग्दाल—२६
खग्दास—२६,२६
खग्दाम—२८
खग्जा—१०३
खग्जा—४३
खारवेल—१२६
खुदक निकाय—१६६

म गंगचालुए १४६ : गंभीरशील-१६७ गगगरा - ७४ गणपाठ-२२,१४३ गगाय-१६७ गणराज्य - ४६,४८,४२,४३ गन्धर्ववेद-१४२ गय-=१,१३०,१३१ गय श्रात्रेय-१३१ गयप्लात-१३१ गयामाहात्म्य-१३० गयासुर-१३१ गया शीर्ष-१४६,१६१ गयासीस-१६१ गरगिर-१३,१४ गरइ (पुराख)---४४,८६,६० गर्गसंहिता-१११ गर्ग-१७१ गर्दभिल्ल--१४⊏ गवूत-७८ गहपति - ४ गांधार—७६ गाथा-१६३ गार्गी---६७ गार्ग्य-१३३ गार्हस्थ्य-१४ गालव-१३३ गिरि (स्त्री)------गिरियक - ४,८२ गिरित्रज—२,५१,,६२,५०२ गिलगिट-१०४ गीलांगुल---२ गुण-६४ गुएड—२६ गुर्द्धक—१८४

गुप्तवंश - ६६ गुरपा-४ गुरुदासपुर-१३, गुरुवाद्गिरि-४ गुलेल-१४,१६ गृत्समद्--१३६ गृहकूट—७७,⊏२ गेगर-१०१ गेय्य-१६३ गोपथ ब्राह्मण-२३ गोपा--१४३ गोपाल-४६,४०,८७,६४,१०४ गोपाल बालक - ६४ गोमुख--१८६ गोरखगिरि-४ गोल्डस्टूकर-१३३ गोविन्द-४२ ् गोविशांक-१२८ गोशालमंक्खली-१६६ गोष्टपहिल-१४६ गौड़—दद गौतम-४४,५७,६०,६६,१३६,१६४ गौतमतीर्थ--१३२ गौरी--३= गौरीशंकर होराचन्द्र स्रोभा--- १०६ यामणी-१४६ ग्रामिक--१०६ व्रियर्सन-४,१३० घ घंटा शब्द--१४३ वर्घर--१३४ घुण—१८४ घोरचत्तस--३०

स

चक्रवर्मा--१३३

चकायण — ६०

चराड-१४,१६० चरड प्रज्ञोत-१४ चग्ड प्रद्योत—६६,१०४,१३४;१४६ चरड प्रद्योत महासेन-- ६३ चतुष्पद् व्याख्या-१३३ चन्द्नबाला--७४ चन्दना--१४७;१४६ चन्द्रगुप्त-११,४२,११७,११६,१२८,१२६, १४७,१४5,१७१ चन्द्रबाला--१४६ चन्द्रमणि- ३ चन्द्रयश-६३ चन्द्रवंश-१२० चन्द्रावती-७४ चमस-११३,१६०,१८७ घम्प-७२,७४ चम्पा--३२,४४,६६,७१,७२,७३,५४,७४, 44,984,984,98E,98E,94E चम्पानगर--७२ चम्ब-७२ चरणाद्रि - ७० चरित्रवन-४६ चाणक्य-६२,१२६; = श्रथंशास्त्र-२६ चातुर्याम—१४७ चान्द्रायण-७६,१५५ चाम्पेय-ः २ चारण—६ चारकर्ण - ४० चार्वाकमत-{६७ चित्ररथ - ६६,७१ चित्रा--१२२ चित्रांगद्!—⊏२ चिन्तामणिविनायक वैद्य - १४० चीवर- १४४ चुटिया-४

चुगड—१०४ चुण्डी—१०४ चुल्लवग्ग--१६०,१६२ चूड़ा—२६ चूड़ामणि-१३२ चूर्गिका - १४१ चूलिकोपनिपद्--१३ चेच -- ⊏१ चेटक — ४४,४६,७४,१४६,१४**६**; = राज<del>---</del>१०४ चेटी---१ चेदी-२४,२४,४०,८१,८२ चेवोपरिचर - ८१ चेन-पो--७३ चेमीम--७३ चेर - २२,२६ चेरपाद-१२,२६ चेल्लना—४६,१०४,१०४,१०६,१४६ चैघ उपरिचरवसु—५१ चैलवंश-३१ चोल-३१ हरू

छन्दक—१४४,१४४ छन्दःशास्त्र—१३३ छुटिया —४ छुटिया नागपुर—३ छुद्दराजवंश—४ छुग्ट – ४ छाटानागपुर—३,४,११,२२,२७,२८,३२ १०४ छेदसूत्र—१४०,१४१

ज जंभिग्राम—१४६ जगदीशचन्द्रघोष—७८ जगवन—६८

छन्द---४८,१३४,१४२

डायोनिसियस-११६.१२० जनक —४४,४६,४७,६०,५२,६४६६,६६ जनमेजय—६,३२,६८,१४० डिंभक—=३,११३ डुमरॉव-४६ जमालि - १४६ ढाका विश्वविद्यालय—६८ जम्बू--१४६ जय--ध त तंत्र—७१ जयत्सेन-= ३ तथागत----,१४६ जयद्रथ--'५४ जयवार (जाति )—४ तपसा-१२८ जयसेन- ६४,१०४ तवाकत-ए-नासिरी--१ तमिल-४,१२८ जरत्कार-६० तत्त्रशिला-- ६,६४,१०६,११४,१३२ जरा - = २ तांत्रिकी - १३४ जरासंध—२४,३१,७८,८२,८३,१२१ जलालाबाद -१०२ ताटका---२४,४६, जहानारा-१०७ ताएड्य ब्राह्मण - १३ जातक— ८,१०,४६,४६,४७,६२,६३,७२, तातबूरी - २६ =7,7**53,7**=0 तातहर--२६ जायसवाल--४४,८४,८४,५६,८७,८८,६० तारकायन-२४ £=.१००,१०३,१०६,११०,११=,१२०,१२२ तारातंत्र—७० तारानाथ --१०३,११०,११३,११४,१२७ १२४,१२६,१२७,१२८,१२६ तितिच्च - २४,७३ ज्याहोडू-१४,१६ तिब्बत-चीनी (भाषाशाखा )-४ जिन--१४४,१४७ तिरहत-४४.४४ जिनचन्द्र--१४६ तिरासी पिंडो-3१ जीवक--१०६,१३६ तिलक-१३४ जेतवन--१४⊏ जे० बी० बायटन-१६६ तिस्सगुन्त -१४६ तीर्थेड्डर-४,१४४,१४६,१४८ ज्येष्ठा--१२२,१४६ जैनशास्त्र—८१ तीरभुकि-४४ जैनागम --१४१ तुरकुरि - ११४ जैमनीय ब्राह्मण-६१ तुरकुडि --११४ ज्योतिर्देश - १४२ तुर्बसु—३१,३८,४० तुलकुचि --११४ 升, तुल्लू—४ मल्ल-४३ तृणविन्दु - ४१,४४ मार---२७ तेनहा-२६ मारखण्ड - २२,२७,३२ तेलगू — ४ तैतिरीय ब्राह्मण- ७६,१६८ डाक्टर सुविमलचन्द्र सरकार – ६६, तैत्तिरीय भाष्य-१३३ ११७,१८७

तैत्तरीय यजुर्वेद —६०
तैत्तरीय संहिता —१६८
तैरमुक्ति — ४४
त्रयी —२१
त्रपुष —१४६
त्रिगुण —२१
त्रितय—१६
त्रिपथगा —४६
त्रिपिटक —१४६,१६२,१६३
त्रिपंड —१६
त्रिलोकसार —१४७,१४८
त्रिशला —४४
त्रिशला —४४

थ

थूणा—१४१ थेर—१४७,१६० थेरवादी—१६०

द

द्राडकवन - ३ दग्डी--१६७ द्धिवाहन-७४,७,५१४६ दप्र-२६ द्न्तपुर-४४ दुन्तवक्र-२४ दम-४०,४१ दुम्भपुत्री - ३६ द्यानन्द--- ६१,१३६ द्रियापंथ-१६४ दर्शक-- ६६,११०,१११,१२६ दुशरथ-३४,६०,६६,७४ दशविषयासत्ता—५ दशार्ग-४०,८३ दुस्यु—३० दुत्तप्रजापति-१४

दागडक्य--६५ दामोदर (द्वितीय)-----दारावयुस--४३ दाचायण-१३४ दाचिणात्य-२४ दाची--१३३ दिगम्बर—१४४,१४७,१४८,१४६,१४६ दिनार- १२८,१८७ दिलीप - ८० दिवोदास--११,६१,६६ दिव्यमास--१२२ दिव्य वर्ष--१२२ दिव्यावदान--११३,११४,१२७ दिशम्पति - ४४ दिष्ट-३४ दीवनिकाय - १६७ दीनानाथ शास्त्री चुलैट-१३६ दीनेशचन्द्र सरकार-१०३ दीपवंश--१ २२,११०,११३,१६० दीपिका - १४१ दीर्घचारायग् — ६ ४ दीर्घतमस---२७,७३,७४, १४०,१६⊏ दीर्घभागक - १४४ दीर्घायु-- ६४ द्रगीप्रसाद—१८७ दुर्योधन-७४ दुष्यन्त-- ५३,७४ दृढवर्मन-- ५४ दृष्टिवाद--१४० देवदत्त — ६०६,१०७,१४८,१६१ देवदत्तरामकृष्ण भंदारकर -- ४०,६४, १०२

देवदह -- १४२ देवदीन---३० देवनन्दा---१४६ देवरात---६८,६६ देवलस्मृति--७६ देवब्रात्य-१४ = द्वीतीय—११⊏,१२⊏ देवसेन-- १४६ = तृतीय-११८,१२८ = चतुर्थ--११८.१२८ देवानुप्रिय-१०६ देवापि--- ५८ = पंचम--११८ द्रविड़ (मानवशाखा) - ४,४३ = पप्र--११= = वंश - ६२,११६,१२७,१८३ द्रविड़ (भाषाशाखा '--४,४ नन्द्मान -१२८ द्रोग---३ द्रौपदी---२४,८२ नन्दलाल दे-२.७१ नन्दिनी - ३७ द्विज--१४.३४ नन्दिपद्-श्≖ध्र द्विजाति --१४ नन्दिवद्धिन-६८, १०३, ११२, ११३, ध ११६,१२६,१२७,१४६,१४६ धनंजय-१०६ नन्दिसेन - १०४,१०६,१२० धननन्द---१२८ नन्दी-११३,११४ धनपाल - १४५ नमी---६३ धनिष्ठा -१२३ नमीप्रव्रज्या-६३ धनुखा-६० नमीसाप्प-- ४६ धनुर्वेद--११३ नर-४१ धम्मपद्—६२,१४० नरिष्यन्त-४०,४१ धम्मपदटीका —१०८,१६६ नरेन्द्रनाथ घोष--१८ धम्म-पिटक --१६० नरोत्तम----धरण-१८७ नवंजोदिष्ट--२२ धर्मजित—६० नवकुल-१८३ धर्मरथ - ७१ नवतत्त्व-१५० धातपाठ--१३३ नवनन्द--१२७,१२८ धीतिक--१६१ नवमल्लकी-१४७ धीरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय- ६२,११६, नवलिच्छवी-१४७ १२२ नहुत--१०५ धूमकेतु-४१ नहुष--३० धृष्टकेतु-४१ नाग--२=,३१,३२,४० न = कन्या---२८ नंक-- २६ = चिह्न---३= = दासक--१०१,११०,१११ नट-४३ नत्ति--४८ = पहन--२८ = पर्वत-- २= मन्द---२३,११४,११७,११⊏,११६, १२०, = राज - ७४,१२४ १२१,१२२,१२३, १२४, १२४, १२६,

= वंश-३२

१२७,१२८,१२६,१३४,१६१,१७१

= वंशावली-3२ = वंशी -- ३.२० = सभ्यता—२⊏ नागरपुर-२७ नागेरेकोली-२= नाचिकेता—६८ नाथपुत्र---१४१ नाभाग---३४,३४,३६,४३ नाभानेदिष्ट--२२.३४ नाभि-१४४ नाम--१३३ नारद--६४, ४,११३ नारायण भावनपागी - १३६ नारायणशास्त्री---नालन्दा- १३१,१४७ नालागिरि-१६१ निगंठ-१४१,१६७ निगंठनाथपुत्र--१६६,१६७ निगंठ सम्प्रदाय-१६७ निगन्थ-१०८ निच्छवि--४२,४३,४४ नित्यमंगला-४४ निदान—⊏ निन्दित-१४,१६ निपात-१३३ निमि--- ४४,४४,४६,४७,६३,६४,६६ निरंजना -- १४४ निरपेत्ता-५४ निरमित्र--- ५६ निरुक्त-१४२ निर्विनध्या- ३६ निवृ त—६० निषंग-१७,७३ निषाद--३० निष्क--१८७ निष्क्रियावाद-१६६ निसिवि-४३

नीप--३४,३६ नेदिष्ट-३४ नेमि--१२,१४४ नेमिनाथ--१४४ नैचाशाख-७८,१४२ नैमिकानन—४४ नैमिपारएय – ६ न्ययोध—१४६,१४७ न्याङ खसिस्तनपो -- ४४ पंचतत्त्व-१४० पंचनद--१३=,१४१ पंचमार्क - १८४ पंचयाम-१४७ पंचवद्ध ( जातिशाखा )—४ पंचवर्गीय स्थविर-१४३ पंचविंश ब्राह्मण-१३,२२,४६ पंचशिख—६२ पंचाग्नि --- १६६ पंसुकुलिक-१६१ पइन्ना --१४० पक्षधकात्यायन - १६६ पडजोत -- १०६ पण-१८७ पग्डरकेतु--१०६ पराङ्क -१३⊏ पतंजलि - १८,१३२,१३३,१३४,१६७ पद्मावती - ४०,१०४,१११,१४६ परमेश्वरीलाल गुप्त-१८३ परशुराम--६०,१२६ परासरस्त - १३६ परिधावी - १४= परिष्कार--१४४ परीचित्--६=,११६,११७,११८,११६ १२०,१२१,१२२,१२३,१४० १७१ प-लिन तो - १३२ पलिबोथरा-१३२

पशुपति -- १४ पाञ्चाल - १२६,१४८ पाटल-१३२ पाटलिपुत्र --१११,११३,११४,१२८,१३१, १३२,१४१,१४७,५६१,१८ .१८० पाणिनि—२२,२३,२६,२६,४२,४४,११४, **१**२७,१३२,१३३,१३४,१४२,१६३ १८४ पाग्डु-६६ पाग्डुकुलीश--१८४ पाग्डुगति -१२८ पाण्डुरंग वामन काणे-१६६ पारङ्य--३१ पारखम मूर्ति-१०६ पारस्कर -७६ पार्जिटर—६,११,२७,६४,६८,८०,८४ **□**ξ **□** ⊌, **≥**ξ, ₹00, ₹0, ₹2ξ, ११७,११६,१२१,१२७,१२= १३४, १३७,१६६ पार्थिया--१११ पार्वती--- ३२ पार्वतीय शाक्य-४४ पार्श्व—१३१ = नाथ---४,१४४,१४६,१४७,१४५ पालक---६३,६४,६६,६=,१४= पालकाप्य-७४ पालिसूत्र-१४१ = पुरी---१४७ पिंगल-१३२,१३३ पिंगलनाग-११३ पिण्डपातिक--१६१ पितृबन्धु---१०१ पिलु - ११४ पुँरचली-१७ पुक्कसति -१०६ पुणक - १६३ पुरबरीक - ३२

पुराडू---२२,२७,८२ पुगड्रदेश-३१ पुगड्रवद्ध न---२० पुगड्व — ७३ पुनपुन---२,१३१ पुनर्वसु – १२२ पुराणकश्यप--१६६ पुर --- दद पुलक-६२,६३,६४,६६,६७,६८ पुलस्त्य---४१ पुष्पपुर-१३२ पुष्य---१२२ पुष्यमित्र—६२,१४८ पुष्यमित्रशृंग-१३४ पूवनन्द--- १२६ पूर्वा फाल्गुनी-१२२ पूर्वा भाद्रपद-१२३ पूर्वाषाढ़ा---१२१,१२२,१२३ पृथा— ७४ पृथु---७६ पृथुकीर्त्ति--२४ पृथुसेन--७४ पृष्टिचम्पा--१४६ पैप्यताद-१३६ पोतन ४४ पोलजनक-४७,६४ पौएडरीक---२० पौराडू-२७ पौराडुक --२७ पौरड्रवद्ध न-२७ पौरव--=४,६४,६६ पौरववंशी-१२६ पौरोहित्य-१४,१८ प्रकोटा-४३ प्रगाथ-१३६ मगाथा--१३&

प्रजानि—३६,३७
प्रजापति—१६
प्रणितभूमि—१४७
प्रताप धवल—२६
प्रतद्नि—६६
प्रतीप—६=
प्रतोद—१४,१६
प्रत्यम—=१
प्रत्येक बुद्ध—१४२
प्रद्योत —२३,६६,६२,६३,६४,६६,६=,६,६२,६२,६२,६४,६६,६=,६८,१२०,१२१,१२३,१६०
प्रचोतवंरा—६३,६४,६६,६७,६=,११६,

अधातवरा—६२,६४,६६,६४,६६,१११ १८३ प्रधान —१६,२१

प्रपथा—३७
प्रभमति—६४
प्रभव—१४६
प्रभावती—४३,१४८
प्रमावती—४३,१४८
प्रमात—३४,७४
प्रमति—३६
प्रवंग—७८
प्रव्रात्ति—१४२,१४३,१४४,१४७,१४८
प्रव्राः—६३,१४४,१४७
प्रसन्धि—३६
प्रसेनजित—४६,१०४,१०६,१०८,१०८

प्रस्तर—४४ प्राग्ट्रविड़ —४,९८ प्राग् बौद्ध—६ प्राच्य—२१ प्राण्याम—२१ प्राप्ति (की)—६२ प्रांशु—३६ प्रियकारिणी—१४६ प्रियदर्शना—१४६ प्रियमिणभद्र —१०६ प्रिसेशन—१२२ प्लुतार्क—३१

**Q**5

फिस्मुकुट—३२ फल्गु—२ फिलिजट—१६६

ब

बंधुमान् - ४१ बंधुल-४३ वक्सर---२४,२६,४६,७२,२४० बघेलखंड—२४ बर।बर---४ बराह—२ बराहमिहिर-१२२,१७१ बराली अभिलेख—१४८ बटियारपुर - ६६ बलमित्र--१४⊏ बलाश्व - ३८ बलि (बली) - २७,३१,७३ बल्गुमती-- ३३ बसाइ-13 बहुलाश्व--६६ बाइबिल-१३४ बाण-३,२६,६३,१०२ बाद्रायग्-४८ बाराहपुराग्- २ बालुकाराम - १६० बाल्यखिल्य-१३६ बाल्हीक--६८,१३८ बिम्बसुन्दरी - १४३ बिम्बा--१०४,१४३ बिम्बि--१०४ बिम्बिसार-१०, १२, ४६, ४०,६६,६३, ६४,६६,१०१,१०३,१०४,१०४,१०६ १०८,१४६,१४४,१४६,१६० बिल्यवन —१०४ बिहार —१ बोतिहोत्र —६३,६७ बुकानन —२७ बुद्धकाल—१४६ बुद्धचोष—४६,७८,१६१,१६६,८६७ बुद्धचरित —१४० बुद्धत्व —११६,१४६,१४० फाट्स चतुर्थ—१११ फ्लीट—१४८

ब

बुध-४१। बुन्देलखंड-- ५४ बृहत्कमा --- ६० बृहत्कल्पसूत्र -- १४१ बृहद् ज्वाल - ६२ बृहद्रथ--६६,६८,६६,८१ ८२,८४,८४,६२ £3, £8, £6, 89E, 870 बृहद्रथ-वंश — ५४,५७,६६,६७,१८५,१५३ बृहदारएयक--६२,६८ बृहद्सेन - ६० बृह्न्मनस्—७४ बुरासेस-१६६ बेहार---२ बेहाल --७४ बोंगा-- २८ बड्लिअनपुस्तकालय - ११६ बोधिवृत्त-१४६ बोधिसत्त्व-१३१ बौद्धग्रन्थ--१६२ बौद्धसंच-१६१ बौधायन--१७ ब्रह्मद्त्त-६४,७४,०४ ब्रह्मपुराग्- ७६;१११

ब्रह्मबंधु — १४,७६,१०१ ब्रह्मयोनि — १३०,१४६ ब्रह्मरात — ६७ ब्रह्मविद्या — ६७, ६०, ६६, ६७ ६८, १००,१०३,११०,११३,११८ वाह्र्य्य — ६६, ६७, ११८, १२३, १८७ ब्राह्म्ययंश — ६१,८३ ब्राह्म्ययंश — ६१,८३ ब्राह्म्ययंशतालिका — ६१,१८२ ब्राह्म्य ( प्रन्थ ) -- ७,१०,१४५ ब्राह्मे — ३० ब्रोनेएड — १२२

भ

भंडारकर—१०३,१११ भंडारकर खोरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट —१२ भगवती सूत्र-१६६

भटि--१०४ भडरिया—७६ भड्डिया---७४ भएडागार—१८६ भत्तीय-- ७४ भदोलिया—७६ भइसाल-१२६ भदा--- ७६, ११३ भद्रकल्पद्रुम-१६६ भद्रकाली---२ भद्रबाहु-११,१४७,१४६,१४१ भद्रा - १६६ भद्रिका - १४७ भरणी-१२३ भरत-७४ भरतवाक्य-१३४ भरद्वाज-११६ भर्ग---२२,२६

भतृहरिवाक्यपदीय-१३४ म मंख-- १६६ भलन्द्न- ३४.३६,४३,१४० मंखलि-१४६,१४७,१६६,१६७ भव-१४ पुत्र-१६६ भवभूति--४७ मगोल-४ भविष्यपुराण-११४ मजुश्री-मूलकल्प—१०⊏,१०६ मंडल-४६ भागवत (पुराख) - ३४,३६,८४,४६, मकदुनल--१४१ x=, & &, & o, & e, ? < 0, ? < 3, ? <= मक्खली-१६७ मागीरथ-१५७ मख-५७ भारदागारिक-४३ मखदेव-४६,४७ भानुप्रताप--१३६ मग--७६ भारत ( महाभारत ) - ६ ११ मगजिन-६४ मगधराज दर्शक-१३४ भारत युद्ध-- = ६,६० मगन्द - ७८ भारत-यूरोपीय (भाषा-शाखा) — ४ मधा-- १२१,१२२,१२३ भारद्वाज-१३३ मद्या-४६ भागव - १४४ मिणरथ -६३ भार्या-१४ मत्स्य ( नाम )--- १ भाविनी-४० मत्स्य (पुराण)— ५४,८४,६०,६३, ६६, भास- ६४,११०,१११,१३४ ६७,१००, १०३, १०४, १०७, ११०, भीम-३८,८२,८३ १११, ११३, ११७, ११८,१२२,१२६, भोमसेन-५२,६६ १२७ भीष्म--- २४,३१ मत्स्यसूक्त—२ भुक्तकाल - ८७,८६ मथु--५७ भुक्तराजवर्ष----मथुरा--१०६,१२६,१६१ भुवन (नाम) - ८२ मदनरेखा--६२ भुवनेशी-७१ मद्र—४०,१३⊏ भवनेश्वर-७१ मद्राज-४३,१०४ भूमिज--२८,२६ मधुकरी--१४६ भूमिमित्र—१०७ मध्यमान--- ७, ८८, ६०, १०१, १२३, भृगु--३१,१३६ १८३,१८७ भृगुवंशी--३४ मनु---३०,३७,४३,४४,६८,१४४ भृज्ञकत्त-१६१ मनुवैवस्वत-१२ भोज-१३३ मनुस्मृति-४२,१६८ भोजपुरी-५ मरुत्--१३,३६,४०,७३ ७४,१४० भोजराज-६४ मलय---२८

मलयः लय -- ५ मलद्—४६ मल्ल---१, -३,४४,५६,४२,५३ मलकी - ४३ मल्लग्राम - ४२ मलराष्ट्र – ४२ मलिक-१५६ मल्लिका—५३ सप्करी-१६७ मस्कर -- १६७ मस्करी - १३३ महाजाल - १३ महाकाश्यप--१६० गहाकोशल—१०<del>५</del> सहागोतिन्द-४४ महाजनक-४७,४८,६४,६४ महाजनक जातक---६२ महादेव---१४,१⊏,१६ ११= महानन्द-४०,११८ महानन्दी---११४,११८,१२७,१२७ महानाम---५० सहानिमित्त-१६६ महा गरुम--१०४ महापदा—६७, १०४, ११२, ११६, ११८, १२४,१२४,१२६,१२ ७,१२= महापद्मनन्द--६४ माहापद्मपति-१२४ महापनाद--६४ महापरिनिव्वाण्युत्त-१६६ महाबल-- ६० महाबोधिवंश - १२४.१२८ महामनस्-७३ महायान--१६० महारथ---३७ महाली--- ४४ महावंश-१०२,११०,१११,११३,१६० = टीका -- ६६

महावस्तु अवदान – ४२ महावीर चरित-१४७ महाशाक्य -- ५५ महाअमगा-१४७,१६० महासंगीति-१६० महासुद्स्सन - ५३ महामेन---६४,१६० महिनेत्र—६० महिमासद्रु -- २० महिस्सति -- ४४ महीनंदी -- ११⊏ महीशूर-१२६,१४७ महेन्द्र---११३,१४८ महेन्द्रवर्मन्--६४ महेश ठाकुर-४४ मागध--१७,१८,४१,७१,७६ मागधी---२,१७ मातृका-अभिधर्म -- १६० मातृ बंधु-१०१ माथन---५७ माथव---५७ माधव—४७ माध्यन्दिन-१६१ मानिनी-8१ मान्धाता—४०,१३१ मान्यवती—३८ मायादेवी--१४२ मारीच---२४,४६ मार्कण्डेय पुराण-३१,३४ मार्जारि-- ८६,१२० मालव-- ११६ मालवक---६३ मालवा-- ६२ ६७ मालिनी --७२ माल्टो — ४,२८ मावेल- ८१ माहिस्मति-१२६

सिथि-१२,४४,४६,४७ मीमांसा सूत्र-१३२ मुंड--२४,२६,६८,२६,३१, १०१, १११, ११२,११३,१२७,१२= मुंड-सभ्यता —२८ मुंडा-४,२२ मुंडारी-४,२८,३९ मुकुल-४ मुखोपाध्याय ( धीरेन्द्रनाथ ) -१२० मुग्धानल-१३४,१३७ मुचिलिन्द-१४६ मुद्रगल पुत्र-७६ मुदावसु---३७ मुनिक—६⊏ मृलसूत्र-१४६ मूला-१२२ मृगशिरा-१२२ मृगावती--१४६ मृच्छकटिक -- ध्र मृध्नवाच-३० मगास्थर्नाज - ४७,८७ मेचकुमार-१०४,१०६ मेएडक-७६,१०६ मेधसन्धि - - - ३ मेधातिथि-४२ मेरतुंग-१४५ मैकडोलन--२२ मैत्रेयी-६१,६७ मोगगलान-१०६,१०८ माग्गलिपुत्त तिस्स --१६०,१६३ मोदागिरि-७६ मोहन जोदाड़ो---२८,१८४ मोहोसोलो - २४ मोत्तमूलर-१३४ मौदुगल्य-७६ मौदुगल्यायन-४४,१४७,१४८,१४६,१६० मौली--४

य यंग---१२२ यजुर्वेद---२२,३८,७६,१३६,१४० यजुर्वेद-संहिता- १३ यमल-४/ ययाति-३१,४०,८८ ययाति पुत्र-३८ यश-१६० यशः - १६१ यशोदा--१४६ यशोधरा-१४३ यशोभद्र--१४६ यशोमत्सर-१६६ यष्टिवन--१४७ यज्ञवलि---१४ यज्ञ वाट --६० यज्ञाग्नि-१२ यास्क - ७ १,७५, १३०, १३३. १६८ याज्ञवल्क्य-४=,६१, ६२, ६७, ६८, ६६, १३६,१४० याज्ञवल्यय-स्मृति - ६७ युधिधिर---२४,४०,६४,-२,११६,१३० यागत्रयी--१४४ योगानन्द-१२८ योगीमारा-३० योगेश्वर-६४ योग्य (जाति शाखा)-४ योधेय---२६ ₹

रघु — ३१
रत्नहिय — प्रम्म द्राकाहिल — ४४,६६
राखालदास बनर्जी — १०६,१२६
राजगिरि — २,१३१
राजगृह — ७२, १०४, १४७, ११४, १४६,
१४७,१४८,१४६,१६०,१८७
राजतरंगियी — =

राजशेखर-११४,१३२ राज सिंह-१३४ राजायतच-१४६ राजा वेग-३० राजेन्द्रलाल मित्र-१३१ राजा वर्द्ध न- ३४,४१ राढ़-१४६ रामग्राम --- १४४ रामप्रसाद चंदा--१०६ रामभद्र--२४,४३ रामरेखा-घाट-४६ रामानन्दकुटी--- ५४ राय चौधरी---४० ४८,१०१,५२४,१२० रावी-- १४२ राष्ट्रपाल-१२८ राहुगग्-४७ राहुल-१४४ = माता- १४७,१४८ राज्ञसविधि-३४ रिपुञ्जय- ८४,६०,६२,६६,६७,१२० रिष्ट-३४ रिसले - १४ रीज डेविस-४८ सद्र--१४,१८,१४० रुद्रक - १४४ रुद्रायण - १०६ रूपक--३०,१३४ रेगा -- ४४ रेवती**—**१२२ रैपसन-- ६४ रैवत---१६० रोमपाद-६६ रोर-२६ रोक्क--- ४४,१०६ रोहतास-४ = गढ्- २६ रोहिणी-१२२

ललाम--१६ ललितविस्तर--३ लस्करी-१६४ लाट्यायन श्रीतसूत्र-१६,१७,७६ लासा—४३ लिंगानुशासन—१३३ लि-चे पो-४२ लिच्छ--४४ लिच्छई—४४ लिच्छवी — २,४,३३,४२,<u>४</u>३,४४,४४,४०. 209, 33, 82, 92 लिच्छवी-नायक-- ३० लिच्छवी शावय-४४ लिच्छिविक - ४२ लिच्छ्र—४४ लिनाच्छवि-- ४४ लिप्ता--१२२ लिच-४४ लीलावती--३= लुम्बिनीवन-१४२ लुषाकपि -- १७ लेच्छइ---४२ लेच्छवि --४२ लेच्छिवी-४२ लेमुरिया—रू लोमकस्सप जातक -७४ लामपाद-- ७४ लौरियानन्दन गढ़---१८४ व वगध---२६

विजरकुमारी-१०५

वज्जीःभिच्च--१६०

वक्रभमि-१४६

वज्जीसंग-४६,४२,१८७

वज्जि — ४,४४,४०,४१,६६,६४

ल

वटसावित्री--१५६ वामनाश्रम--- ४६ वट्टगामिनी - १६४ वामा —१४४ वाय पुराण)-- ४१,४४ ४८,७८,८८ ६०, विणक्षाम-१४६ £8,£4,£=,800,803, 870,888, वैत्स-२४,१०४ वत्सकोशल-५२ ११४,११= १२२ बारनेट - १०६ वत्सप्री-३६,१४० वारागासी-- ४४,६४,७२,७४,१०५ वत्सराज-१०२,१३४ वाल्स-१८४,१८६ वपुष्मत - ४० वा० वि० नारिलकर—१२१ वपुष्मती-४० वासुपृज्य--- ५४,१४४ वरगादि - ७७ वररुचि--१२७,१२८,१३२,१३३,१३४ विंश—३७ विकल्मषा--- ५४ वरुग-3 विक्रंज-32 वरुणासव--३० विकृति-१४१ वर्णशंकर-७⊏,७६ वर्णाश्रम-१४ विजय -- ६४ ७४ विजय सिंह----,४४ वर्त्तिवद्ध न—६= विटंकप्र- ७१,७२ वद्धभान-४४,१४६ वितरनीज-१५१ वर्ष - १३२,११३,१३४ विदर्भ-- ३७,४०,४१ वर्षकार--१०८,१३२.१३३ विदिशा-38 वर्षचक्र-१८६ विदुरथ -- ३६ वलिपुत्री--३⊏ विदेघ-५० वल्लभी---११ विदेव-माथव-- २२,४६ वल्लभोपुर-१४६ विदेहमाधव - १२ वसन्तसंपाति-१२२ विद्यादेवी--१४६ वस्सकार-- ४१,१०= विद्योत-१६० वसिष्ठ--- ४४.४६,८०,१३६ विद्वान्त्रात्य-२०,२१ =गोत्र-१४६ विधिसार-१०७ वसिष्ठा-४४ विनय पिटक-१०४,११०,१४१,१६०,१६२ वसु---२४,८१,८२ वसुदेव--२४ विनद्-मंडल-१८६ वसुमती--- = १ विन्द्सार--१०७,१३३ विन्ध्यसेन- १०० वसुरात--३४ वाजसनेय-६७,१४० विपथ--१७ वाजसनेयी संहिता-६७,१६८ धिपल -- २ वाजसानि-६७ विभाग्डक--६६ वाडेल-१३२ विभु-६० विभृति-३८ वार्णप्रस्थ-१४,३७,४१

विमल-१०४ विमलचन्द्रसेन-४७,४८ विराज-२२ . विराट् शुद्धोदन -१६० विरूधक-४६,६६ विलसन मिफिथ - १३४ विल्फर्ड - ३१ विल्ववन -- १४७ विविंशति -- ३० ३८ विवृत कपाट - १५२ विशाखयूप—१४,६६,६८ विशाखा-- ७६,११२,१४४ विशाल-२२,२३,४१ विशाला -- ३३,५१ विश्रामघाट---४६ विश्वभाविनी-- ४४ विश्वमित्र-२२,२४ ४६,४८,६०,१४०,१४२ विश्ववंदी-३७ विश्वव्रात्य -१६,२० विष्णु ( पुराण )--१८,१६,३६,३७,५५, ४८,६६,६७,६८,८०, ६६, १८०, १०२,११६,११७,१२७,१६= विष्णुपद्—७१,१३० विसेंट श्रार्थरस्मिथ-४२,१०६ विह्या-६० वीतिहोत्र-११६,१२६ वीर---३७,३८ वीरभद्र-- ३८ वीरराघव-१२० वीरा---३=,४० वीर्यचन्द्र-३८ बुलनर-१३७ वृजि--४४,४६ बुजिक-४६ वृजिन-४४ बुत्र-२४ वृद्धशर्मा--२४

वृषभ--२ वृपसेन-७४ वासवी--४६,४०,१०४ वेंकटेश्वर प्रेस—११⊏ वेगवान-४१ वेगीमाधव बरु आ-१११ वेताल ताल जंघ-६३ वेद-प्रक्रिया-१४२ वेदल्ल -१६३ वेद्वती-- ६६,७० वेद्व्यास-६६,१३६ वेदांग-१४२ वेदेही--४६ वेबर--३०,४६,४७,७७,७६ वेय्याकरण-१६३ वेलत्थी दासीपुत्र संजय-१६६ वेहल्ल-१०५ वैखानस—२० वैजयन्त-४६ वैतरिणी—२७ वैदिक इंडक्स-१६,७६,१३७ वैदिकी-१३४ वैदेहक-४ वैदेही -- ४०,४४,४६ वैद्यनाथ-७१ वैनायकवादी - १५६,१६७ वैरोचन--- २३ वेवस्वतमनु-३१,३४ वैशम्पायन- ६,६७,१३६,१४० वैशालक-३१ वैशालिनी - ३६ वैशालेय-२२ बैश्वानर-४६,४७ वैहार--२ त्रात-१३ ब्रातीन--१व

शलातुर-१३२ ब्रात्य--१२,१३,१४,१४,१६,१७,१८, १६, शशबिंदु - ४० २०,३१,४३,७६,११२,१४०,१४१,१६४ शाकटायन--१३३ **= कांड─-**१६.२**१** शाकद्वीपीय-- ६६ = धन—१६,७६ शाकल्प (मुनि)-१२२,१३३,१४१ = धर्म--२१ शाक्य (मुनि)—१४४,१४४,१६४ = ब्रुव--२० शाक्य प्रदेश-१४२ = स्तोम -- १४,१६ <sup>--</sup> च्याडि-१३२,१३३,१३४ शान्ता-६६ शान्ति - १४६ ठयांस---६७,१४१ व्यास (विपाशा-नदी)--१३० शाम शास्त्री-११७ शास्ता - १४६,१४८,१६४ (श) शाहजहाँ-- १०६,१०७ शंकर--१०२ शिवा--- = ३,१४६ शकटङ्गृह—्०⊏ शिशिप्र--३० शकटार-१२८ शिशुनाक--- ६६,१०० शकराज्य-१४= शिशुनाग - ७,२३,४४,६६,८७, ६२, ६६, शकुंतला-७३ शक्वर्ण-१०३ £ = , £ € , १00, १01, १02, १0€, ११8, शकुनि--- ४४ ११८,११६,१२०,१२३,१८६,१८७ शक्तिसंगमतंत्र—७७ = वंश—६४,६=,१०१, १०**६, १**१०, ११=,११६,१२0, १२१, १२६ शकादित्य-१३१ १३४ शिशुनाभ--१०२ शैतपथनाह्मण---२,१२,२२,४४,४६,६१, शिचा (शास्त्र)--१३३,१४२ £=, 980, 98= शीलवती--६४ शतभिज्-१२३ शतयज्ञी-६१ शीलावती-४३ श्रक-१४१ शतश्रवस-६० शतसाहस्त्रीसंहिता-ध शुकदेव-- १२१,१२३ शुक्तयजुर्वेद- १३६,१४० शतानीक--६=,७४,१४६ शत्रुखय-६० शुजा-- ६४ शुद्धोदन---१४२,१४४,१४७,१४५ शत्रज्जयी--६० शुनःशेप -- २२ शन्तनु--६८,८८ शाबर---२२,३१ शुम्भ-६६ शब्द्कल्पद्र म-१८४ शुष्म-६१ शून्यविन्दु-४१ शरक्वन्द्र राय-४,४,३१ शूरसेन-१२०,१२६ शरहरत-६१ श्चर्मित्र-⊏६ र्श्र गाटक--७३ शव-१४ शेशंक-- ६६

शैशुनाग—६६,१०४,१२६,१८३ शोण--२,४६,६०,१११,१३१ शोगाकी ल्विष--१०६ शोगादगड-७५ शोगपुर-१३१ शौरि--३७ श्यामक--१४७ श्यामनारायण सिंह-६६ श्रम---६० श्रमण-१४६ श्रवणा—१२३ श्रामग्य--१४६ श्रायक--११,१४७ श्रायस्ती--७२,७४,१४०,१४८,१६६ श्रीकृष्ण-१४४ श्रीधर- १२० श्रीभद्रा---४६ श्रीमद्भागवत--११६,१४४ श्रीहर्ष --७४ श्रुतविंशतिकोटि- ५६ श्रुतश्रवा (श्रुतश्रवस)—८६.६० श्रुति-१३४ श्रे शिक - ६४,१८६,११० श्रोत्रिय-४ श्रीत-१३३ श्वेतकेतु—६१,६= श्वेतजीरक---७⊏ श्वेताम्बर--१४=,१४६,१४१ a षट्कोण- १२६ षड्यंत्र—११४ षड्विंशति ब्राह्मण्-६१ षडारचक्र-१८४,१८६ स संकाश्य-४= संक्रंदन-४०

संगीति-१६०,१६३

संजय-३१,१६७ संथाल—२८,२६ संद्राकोतस-११६,१२० संभल - १३० संभूतविजय-१४६ संवत्त —३६,४०,५४ संस्कार - १४,१६ संस्कृत-१४ संहिता—७,१३३,१४२ = भाग - ६७ सगर---१६६ सतानन्द-६४ सतीशचन्द्र विखानूष्ण-४३ सतीशचन्द्र विद्यार्थेव-१२२ सत्यक-६० सत्यजिल्- ६० सत्यव्रतभट्टाचार्य-१३३ सत्यसंध—१२७ सत्र---१४,२२,६⊏ सदानीरा---२,५६ सनातन ब्रात्य-२० सपत्रघट--१२४ सपर्या—=३ सप्तजित्—६० सप्तभंगीन्याय---१४० सप्तशतिका-१६० समनीयमध्य-१६ समन्तपासादिक-१६० समश्रवस्—१७ समुद्रगुप्त-=७ समुद्रविजय -- = १,=३ सम्मेदशिखर-१४४ सम्मासम्बुद्ध-१४२ सरगुजा—३० सरस्वती-२,६६ सर्वेजित्—६० सर्वस्व--१४

सलीमपुर-६० = पुत्र--१५४ सवर्ण-१०३ सिद्धाश्रम—४८,५६ सवितृपद-१३० सिनापल्ली---= ३ सशाख-३= सिलव — १०४,१०६ सहदेव --२४,८३,८४,८६,६२,१२१ सिस्तान --१=४ सहनन्दी-११८ सीतवन---१४= सहिलन्-११३,१ ४ सीतानाथ प्रधान—११,६६,==,६४,११० सहल्य-१२= सीरध्वज —३४,४४,४८, ६८, ६६, ७४ सहस्राराम-२४ सुकल्प—१२⊏ सांख्य--१६ सुकेशा भारद्वाज—६⊏ सांख्यत₹व—६२ सुकेशी-४० सांख्यायन चारएयक –७४ सुखठंकर—२८ सांख्यायन श्रीतसूत्र - ६६ सुग्रीव-- ६६ सांसारिक ब्रात्य--२०,२१ सुजातानन्द वाला-१५६ साकल-४६ सुज्येष्टा--१४६ साकल्य-६७ सुतनुका—३० साकेत-७२,१४१ सुतावरा—३८ सातनिन्द्व-१४६ सुत्त – १६३ सात्यकि-३१ = निपात -- १४० साधीन-६४ = विनय जातक--१० साम (वेद )-१६,२०,१३६ सुदर्शन-४३,१६१ सामश्रव--३७ सुद्रशना - १४६ सायण (श्राचार्य) -- ४,४४,४७,१३३ सुद्गिणा--- ८० सारिपुत्त - १६१ सुदेवकन्या - ३= सारिपुत्र १४७,१४८,१४६,१६७ सुदेवी--१४४ सार्थवाह-१४१ सुदेष्णा — २७,७३ सावित्री--- ४३ सुधनु - १६० सिंग-बोंगा-- ४,२= सुधन्वा—५८ ८१ सुधर्मा - १४६ सिंधु –४० मिह-४६ सुधृति—४० = उदयी - १६० सुनंग—४४ सिंहल (द्वीप)—२,८,४४,१२६,१६३,१६४ सुनय---३७ सिकंद्र--७,१७१ सुनन्दा-३६ सिज्भाश्रम--- ५६ सुनत्तत्र-६० सिद्धान्त-प्रदीप-१२१ सुनाम-६४ सिद्धार्थ--१४६,१४३,१४४,१४६,१४७ सुन्द—२४, ४६ = कुमार--१४४ सुप्रबुद्ध-१४३

सुप्रभा-३४ सुबलाश्व---३८ सुबाहु--४६,११०,१६० सुभद्र १६० सुभदा—३=,७४ सुमति—४१,६०,६० समना -- ४०,४१ सुमात्य - १२= सुमाल्य--१२८ सुमित्र—६० सुमेधा—६४ सुरथ - ३१ सुरभी---८० सुराष्ट्र—७२ सुरुचि -- ६४,६४ सुरेन्द्रनाथ मजुमदार—६३ सुवर्चस—३८ सुवर्ण – १६ सुवर्ण-भूमि—७२ सुव्रत-६० सुव्रता---६३ सुशोभना – ४० सुश्रम - ६० सुसुनाग - १११,११३ सुह्य-२७,७३ सुत्त त्र—६० सुत्तर—६० सूक्त-१६,२०,१३६ सूत-६,१७,१=,२१,७४ सूतलोमहर्षण - ६ सूत्रकृतांग—१६७ सूप-३ स्र्येक-६८ सूर्यचिह्न-१८४ सूर्यवंश—६१ सूर्यसिद्धान्त-१२२ सेस्तन-४४

सेनजित्—६० सेनाजित्—८४ ८४,८८ सेनापति--१४४ सेनीय-१०६ = विंबिसार- ४६,७४ सेल्यूकस —१४⊏ सेविमनागवंश - ११० सैरन्ध्री—४० सोंटा--१४,१६ सोनक-१३३ सोमयाग-७१ सोमाधि--- ६, ६२ सोरियपुर—५३ सौराष्ट्र -- =३.१४६ सौरि---सौवीर-४०, ५६, १४६ सौवीरी - ४० स्कन्द गुप्त-४२ स्कन्द पुराण-६७ स्कन्धावार - १२६ स्वलतिका - ४ स्तोम - १४,१६,६१ स्थपति--१४,१४२ स्थविर-१४७ स्थविरावलीचरित-१११ स्थापत्यवेद--१४३ स्फोटायन - १३३ स्मिथ - १० १८८,१११ स्याद्वाद--१४६,१४० स्वप्नवासवदत्तम्-११० स्वभ्रभूमि-१४६ स्वयंभव--१४६ स्वर्णलांगलपद्धति-- ५४ स्वज्ञ---६० स्वातिका-१२२,१४६ स्वारोचिष् - ३१

ह हंस ( मैत्री )-=३ हठयोग--- २१ हड़पा--२६ हर-२६ हरकुलिश---१२० हरशसाद शास्त्री-७७,१३२ हरितकृष्णदेव-- ६६ १२८ हरियाना -- ७ ० हरिवंश (पुराण )-३४ हरिहर चेत्र - १३१ हर्यङ्क -१०६ = कुल-१०१ = वंश -- १०१ हर्ष—८७ हर्षचरित- २६ हल्ल - १०४ हस्ता-१२२ हस्तिपाल-१४७ हस्त्यायुर्वेद--७४ हॉग-१३४ हाथीगुम्फा--१२६ हापिकंस----,१३० हाल---७४ हिरएयनाभ —६८ हिरएयवाह—२,३ हिलत्रांट-- ७५ हीन-१३,१४

हुमायूँ-३७

हुवेनसांग—२४,४२,४२,७२,७३,१२⊏, १३१,१३२,१३३ हेमचन्द्र—८०.११३,१२४,१२८,१४८ हेमचन्द्रराय चौधरी--४७,६४,१०१,१०६ हेमधर्मा – ३= हेरा किसटस-१६६ हैहय--१२६,१६६ हो - २८,२६ हस्बरोम-४८ क्ष त्तत्रबंधु-- ६२,१०१ त्त्रवांधव--१०१ चत्रौजस्—७४,१६४ ज्ञप-३७ स्रेत्रज-- ५२,५३ चेत्रज्ञ - १०३ न्नेपक - ६,१० स्रेम--६० न्तेमक--६०,१०३ न्तेमदर्शी - १०३ न्तेमधन्वा -- १०३ न्तेमधर्मा - १०३ न्नेमधी---६६ न्त्रेमधूर्त्ति - ६६ न्तेमवर्मा-१०३ च्चेमवित्--७४,१०३,१०४ न्नेमा -१०४ न्तेमारि--६६ न्नेमाचि - १०३

क्षेमेन्द्र--१२८